| XX<br>XX              | XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X                     |
|-----------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| XXX                   | वीर सेवा मन्दिर                        | XXX                   |
| XXX                   | दिल्ली                                 | 英                     |
| 公公                    |                                        | A XX                  |
| XX                    |                                        | 父父                    |
| XX                    | *                                      | XX                    |
| XXX                   | 7-20                                   | 及べろ                   |
| \$                    | क्रम मरप्रा                            |                       |
| XX                    | काल न०                                 | 父                     |
| X                     | खण्ड -                                 | 英                     |
| X<br>X<br>X<br>X<br>X | KXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | X<br>X<br>X<br>X<br>X |

# श्रामेर शास्त्र भण्डार जयपुर

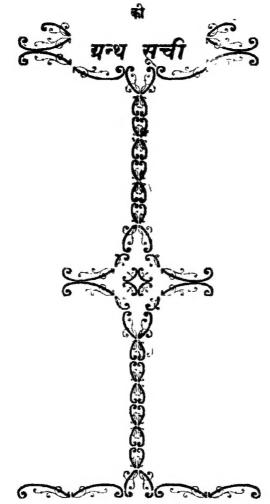

श्री दि॰ जैन महावीर अतिशय क्षेत्र कमेटी जयपुर

# ग्रामेर शास्त्र भण्डार, जयपुर

की

# ्यान्य मृक्ति 🧈

भगादकः-कस्तृरचस्य कामलीवाल स्थापकः स्थास्त्री



प्रकाशकः----

रामचन्द्र खिन्द्का

मन्त्रो :-- श्री दि० जैन महावीर अतिशय चेत्र कमेटी महावीर पार्क रोड, जयपुर ! प्रथम संस्करस

ज्यंष्ठ बी० नि० २४७४

३०० प्रति

मृत्य ४)

मुद्रक— पं॰ भॅबरलाल जैन न्यायतीर्थ श्री वीर प्रेस, जयपुर ।

# ्रिमाक्**क**थन

प्राचीन काल से मन्दिरों से वह बहे शास्त्र भएडार हुआ करने थे। इन शास्त्र भएडारों का प्रबन्ध समाज हाथ होता था। कुछ ऐसे भी शास्त्र भएडार थे जिनका प्रबन्ध भट्टारकों के हाथों में था। भट्टारक-संस्था ने प्राचीन जाल से जैन साहित्य की अपूर्व सेशा ही नहीं की किन्तु उसे नष्ट होने से भी बचाया है। नवीन साहित्य के सर्जन से ते। इस सम्था का महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है। लेकिन जब इनका पनन होने लगा ते। इनकी असावधानी से सैकड़ों शास्त्र दीमक के शिकार बन गये. सेकड़ों स्वयमेव गल गये और सैकड़ों शास्त्रों को विदेशियों के हाथों से बेच हाला गया। इस तरह जैन साहित्य का अधिकाश भाग सदा के लिये जुप्त हो गया। लेकिन इतना होने पर भी जैन शास्त्र-भगड़। से अब भी अमृत्य साहित्य विखरा पड़ा है और उसको प्रकाश से जाने का कोई प्रबन्ध नहीं किया जाता। यदि अब भी इस बिखरे हुये साहित्य का ही सकलन किया जावे तो हजारों की सम्या से अपकाशित तथा श्रज्ञात प्रन्थ मिल सपते हैं।

श्वामेर शास्त्र भएडार, जयपुर जिसका विस्तृत परिचय पाठक गुर्ण श्री मन्त्री महोदय के वर्ष य ले जान सकेंगे, राजस्थान म ही क्या, सम्पूण भारत के जैन शास्त्र भणडारा में पाचीन तथा हिं मूर्ण है। इसमें सम्पूण, प्रत्य श्रापन्नेंश, हिन्दी खादि भाषाश्रों के १६०० के लगभग हम्प्तीलखित प्रन्थों का बहुत ही श्राप्त, संप्रह है। जिनमें बहुत म रेसे प्रन्थ है जो अभी तक न तो कहीं से प्रकाशित ही हुये हैं श्रीर न सर्वसावारण की जानका रे में ही श्राये हैं। श्रापन्ने श्रापन्त के लिये तो उक्त मन्डार भारत में श्रापनी कोटिका शायद श्रावना ही है। इस भाषा के श्रावकाश प्राय श्रापना अप्रकाशित है। हिन्दी साहित्य भी यहा काफा मात्रा में है। १५ वी शताव्दी स लेकर १६ वी शताव्दी का बहुत सा साहित्य यहा मिल सकता है। भट्टाक सकलकीर्त्त, ब्रह्मजनवास, भट्टाक झानभूषण, पंच धर्मदास, ब्रह्म रायमल्ल, पंच स्थावन्द, प्राय श्रावयराज श्रावि श्रोनेक झात एव श्राह्मात सावयों श्रीर लेखकों के साहित्य का यहा सन्छ। समह है।

सम्झत भाषा का साहित्य भी कम महत्त्वपूग नहीं है। काव्य न्याय, धर्मशास्त्र, दर्शन, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि सभी विषयों के प्राचीन प्रन्थों की प्रतिया है। कुछ मा साहित्य भी है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है।

इस भण्डार में संस्कृत प्राकृत श्रादि भाषात्रों के लगभग निम्न संख्या वाले प्रस्थ है --

| मस्कृत      | Xoo |
|-------------|-----|
| हिन्दा      | 440 |
| श्रपन्त्र श | yo  |
| प्राकृत     | 80  |
| टीका प्रन्थ | ÷ X |

इनके श्रांतिक रोप इन्हीं मन्यों की प्रतिया हैं। शास्त्रों में माहित्य, दर्शन, वर्मशास्त्र, श्रायुर्वेद, व्याकरण, स्तात्र भ्रात्र श्रानंक विषयों का विवेचन किया हुआ। मिलता है। प्रन्थों की प्रतिया प्राचीन है। भण्डार में सबसे प्राचीन प्रति सवन १३६१ की महाकृति पुष्पदन द्वारा रचिन महापुराण की है। इसके श्रांतिक १४ वी शताब्दी से लेकर १८ वी शताब्दी तक की ही श्रांधक प्रतिया है १६ वी श्रोर २० वी

शताब्दी की तो बहुत ही कम प्रतियां हैं। इससे मालूम होता है कि भएडार का कार्य १८ वी शताब्दी तक तो मुचारु रूप स चलता रहा किन्तु शेष दो शताब्दियों में नवीन कार्य प्रायः बन्द सा होगया।

शास्त्रों की प्राचीन प्रतियों से विद्वानों को साहित्य श्रीर इतिहास के अनुसंधान में काफी सहायता मिल सकेगी। विवादमन्त कवियों के समय आदि को समस्या को मुलकाने में प्रस्तुत सूची बहुत सहायक होगी ऐसी आशा है।

'श्री महाबीर शास्त्र भराहार' श्री महाबीरजी, उतना श्राधिक पुराना नही है। इस भराहार में प्राचीन प्रतिया प्रायः जयपुर, श्रामेर या श्रास्त्र भराहारों में गयी हुई माल्डम होती है। यहा १६ वी तथा २० वीं शताब्दी की जो प्रतिया है वे यहीं पर लिखी हुई है। उक्त भराहार में श्राधिकतर पूजा साहित्य तथा स्तोत्र समह है।

उक्त दोनो भएडारों मे ही जैनेतर साहित्य भी पर्याप्त रूप मे है। हिन्दी भाषा की श्रपेक्षा संस्कृत भाषा का श्रीधक साहित्य है। उपनिषदों से लेकर न्याय, साहित्य, व्याकरण, श्रायुर्वेद श्रीर उयोतिष साहित्य का भी श्रव्छा संम्रह है। किननी ही प्रतिया तो प्राचीन है। इस सम्म्रह से जैन विद्वानों की उदारता का पता लगाया जा सकता है।

श्री महावीर श्रांतराय केन्न कमेटी की बहुत सं दिनों स अनुस्थान किभाग खेलने की इन्छा थी पर्याप केन्न की श्रोर से समय न पर श्रोडा बहुत प्रत्थ प्रकाशन का काम होता रहा है लेकिन व्यवस्थित रूप से लगभग २। वप से अनुसंधान का काम चल रहा है। इस अनुस्थान के फल स्वरूप आमेर शास्त्र भएडार अयपुर तथा श्री महावीर शास्त्र भएडार, महावीरजी का विस्तृत सूचीपत्र पाठकों के सामने है। इस सूचीपत्र के अतिरक्त 'श्रामेर भएडार प्रशास्ति-सम्रह' प्रेस में । दया जा चुका है जो शीघ ही पाठकों के सामने आने बाला है। प्राचीन साहित्य के खोज का कार्य चल रहा है। अज्ञात और महत्त्वपूर्ण रचनाये प्रकाशित होकर समय २ पर समाज के सामने आती रहेगी।

प्राचीन माहित्य की खोज करने का मेरा प्रथम श्रवसर है, इसलिये बहुत सी बृटियों तथा किमयों का रहना संभव है। लेकिन मुझे श्राश है कि विद्वान पाठक इनको श्रोर उदारता पूर्वक ध्यान देकर मुझे सूचित करने की कृपा करेंगे।

श्री महावीर श्रांतराय त्रेत्र कमेटी तथा विशेषत. श्रीमान माननीय मन्त्री भहोदय घरयवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस अनुस्थान के कार्य को प्रारम्भ करके श्रपनी साहित्य-प्रियता को परिचय दिया है तथा अन्य तीर्थ त्रेत्र कमेटियों के सामने साहित्य सेवा का आदश उपस्थित किया है। श्रद्धेय गुरुवयं पिटत चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ को तो धन्यवाद देना सूर्य को दीपक दिखाना है—जो बुछ मैं हूं सब उन्हीं की कृषा का पत्त है।

जयपुर, दिनाङ्क १५ मई छन् १६४६

कस्तूरचन्द कासलीवाल

# 🖃 प्रकाशकीय यक्तव्य 🚃 🗕

राजपूताना की रियामनों मे जयपुर एक ऐसी रियासन है जिससे जैनों का सैश्डों वर्षों से सम्बन्ध चला आ रहा है। आमेर इसी वर्तमान जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी है। आमेर या अम्बर शहर जयपुर से करीब ४ मील उत्तर में पहाडियों के बीच में बसा हबा है। जिस समय जयपुर नहीं बसा था उस समय अभिर ही अमुख शहर गिना जाना था और उसमे जैसों के वई बड़े बड़े शिखरबंद मीदर थे जिनकी कारोगरी आज भी देखने योग्य है। आमेर के बाद नई स्जानी जयपुर विक्रम सबत् १७०४ में बनी। उस समय महाराजा सवाई जयसिंहजी कछवाहा राज्य करते थे। महाराजा जयसिंहजी के जमाने में राज्य के मुख्य मुख्य काम दि॰ जैनों के ही हाथ म थे किन्तु इनके पश्चातु इनके द्वितीय पुत्र सवाइ मार्थोमिए जा अ**य** उदयपुर ले श्राकर श्रपने बंड भाई महाराज ईश्वरीभिह ती की जगह राज्य मिहासन पर बैंटे तो उनके साथ उदयपुर के कुछ शैव राजगुरु जयपुर में आये और जैनी से द्वीप भाव रख कर उनक कई विशाल मन्दरों को हिन्न्या । जैन पतिमाश्री को तोड़ दिया गया श्रीर उनकी जगह शिवलिंग स्थापित कर दिये गये। उस जमाने में जेंनों पर अर्गाणत अत्याचार हुए उनका नमृना आज भी जीर्ग शीर्ण आमेर नगरी में प्रत्यत्त दृष्टिगोचर हो रहा है। आमेर के जिन जैन मन्त्रिगें को बरवाद कर दिया गया वे आज भी अपने पुराने वेंभव तथा ऋत्याचारियों के अन्याय को दुनिया के मामने प्रकट कर रहे हैं। उन प्राचीन व विशाल मन्दिरों और मुर्तियों के साथ में इमारा कितन। ज्ञान भण्डार त्राततायियों द्वारा नष्ट हुआ होगा उसका कोई श्रन्दाजा नहीं लगाया जा सकता। उन प्राचीन जैन मन्दिरों में स सिर्फ एक श्री नेमिनाथ भगवान का मदिर जो सावलाजी के नाम म प्रसिद्ध है किसी प्रकर बच गया था। इस महिर में एक शास्त्र भगडार भी था जो शाबोन भट्टारकों ने किसी प्रकार बचा कर रख लिया था।

भट्टारक भा देवेन्द्रकीर्त्त जी तक यह भट्टार व्यों का त्थी मुर्ग्त्त रहा; किन्तु इनके बाद करीब ३०— ४० वप तक देवेन्द्र कीर्त्त के उत्तराधिकारी भट्टारक श्री महेंद्रकीर्त्त जी तथा श्रान्य शिष्यों में मनोमालिन्य रहा श्रीर उस जमाने में नहीं कहा जा सकता कि इस शास्त्र भट्टार में से कितने प्रन्थ निकत गये श्रीर किस किस के हाथ में जा पड़े तथा कितने प्रथ चृहों व दीमकों का श्राहार बन गये। भट्टारक श्री महेंद्रकीर्त्त जी के स्वर्गवास के पश्चान जयपुर पचायत ने उक्त मिंदर ब शास्त्र भंडार को वापस श्रापन श्रीधकार में लिया श्रीर तभी से इसको खोल कर देखने व बच्च खुचे ज्ञान भंडार की रच्चा करने का सवाल समाज के सामने श्राया। उस समय जैन वर्म भूषण बह्मचारी शीतलप्रसादजी ने भी इसके लिये समाज को बहुत प्रेरणान्दी। गत कई वर्षों में मुनि महाराजों के चतुमीस जयपुर में हुये श्रीर उनके श्राप्रह में कई बार उक्त भंडार को खोलने का श्रवसर भी श्राया। जो भी शास्त्र भंडार को देखने श्रामेर गये वे वहां एक को दिन से श्रिधक नहीं ठहर सके इस लिये प्रत्यों के वेष्टनों के दर्शन के श्रांतिरक्त श्रीर कोई विशेष लाभ नहीं हो सका।

जब जयपुर दि॰ जैन पंचायत की तरफ से श्री महाबीर क्षेत्र की प्रबन्ध कारिग्री समिति बनी तो उसने इस मन्दिर व शास्त्र भंडार को अपने अधिकार में लिया। उसने मंदिर का जीलांद्वार कराया और शास्त्र भंडार को भी खुलाकर देखा गया। शास्त्र भंडार में कैसे २ ग्रंथ रत्न हैं इसको देखने के लिये श्रीमान श्रद्धेय प० चैनसुखदासजी न्यायतीर्थ ने बहुत प्रेरणा दी श्रीर उनके शिष्यों ने जिनमें पं० श्री प्रकाशजी शास्त्री पं अवरतालजी न्यायतीयं वादि मुख्य है, पाच-सात दिन त्रामेर ठहर कर प्रन्थों की सूची भी बनाई, किन्तु उससे न तो पंडित चैनसुखदासजी को ही संतोष हुआ और न प्रवन्ध कारिए। समिति को ही। इसके पश्चास कई जैन विद्वानों से अ ग्रह किया गया कि वे महीने हो महीने आमेर मे रह कर पूरा सूचीपत्र तो बनावें किन्तु किस। ने भी इस पुनीत कर्य को करने की तत्परता नहीं दिखायी। आखिर यही निश्चित हुआ कि जब तक यह भहार जयपुर न लाया जावे इसकी न तो सुबी ही बन सकती है और न कुछ उपयोग ही हो सकता है। फलत: प्रन्थ भंडार को जयपुर लाया गया और श्रीयुत भाई साहब सेठ बधीचंदजी गंगवाल की हवेली में ही एक कमरा उनसे मांग कर घन्था को उनमें रखा गया। उक्त पहितजी साहब ने स्वर्गीय भाई मानभनद्रजी आयुर्वेदाचार्य को सूची बनाने के लिये नियत किया और उन्होंने स्वयं तथा अपने श्रम्य साथियों को लेकर एक सूची पत्र बना दिया। इसके पश्चात स्तेत्र की प्रबन्ध कारिएं। समिति ने पहित चैनसुखदासजी न्यायतार्थ की सम्मति के अनुसार भंडार का बड़ा सूची पत्र बनाने व प्रशस्ति सप्रह आदि अनुसंघान काय के लिये भाई कस्तूरचदजी शास्त्री एम. ए. को नियत हिया और उन्होंने नियमित रूप मे कायं करके यह सूची पत्र तंथार किया जो श्राज श्राप महानुभावों के समज्ञ उपस्थित है।

करीब २ वर्ष से उक्त भएडार का अनुसंघान कार्य व्यवस्थित रूप से चल रहा है। इस थोड़े से समय में ही भएडार का विस्तृत सूचीपत्र और वृहद् प्रशस्ति—समह तैयार हो चुके हैं। सूचीपत्र तो आपके सामने हैं तथा प्रशस्ति-सम्बद्ध भी प्रेस में दिया जा चुका है। उक्त दोनों पुस्तके साहित्य के अनुसंधान कार्य में काफी महत्त्वपूर्ण तथा उपयोगी साबित होगी में आशा है।

इसी विभाग की छोर में समय २ पर "वीरवाणी" छादि प्रसिद्ध जैन पत्रों में छनेक खोजपूर्ण लेख प्रकाशित कराये चुके हैं। अभी तक ब्रह्म रायमल्ल, ब्रह्माजनदास, भट्टारक क्रानभूषण, पं० धमदास, पहित ऋखयारज, पहित रूपचर, कविवर त्रिभुवनचन्द्र छादि लेखकों और कवियों के साहित्य पर खोज पूर्ण लेख प्रकाशित हो चुके हैं।

चतुदश गुणस्थान चर्चा नामक महत्त्वपूर्ण हिन्दी गद्य के प्रन्थ का सम्पादन भी श्रारम्भ हो गया है। उक्त प्रन्थ शीघ्र ही प्रकोशित होकर स्वाध्याय प्रेमियों के सामने खाने वाला है।

जयपुर मे जब ऋस्विल भ रतीय हिस्टारिक्ल रिकार्डम कमीशन (All India Historical Records Commission) का २४ वा ऋषिवेशन हुआ था जब उसके तत्त्वावधान में ऐतिहासिक सामभी की एक प्रदर्शिनी भी हुई थी। प्रदर्शिनी मे उक्त भएछार के प्राचीन प्रन्थों को रखा गया था। प्रन्थों की प्रशस्तियों में लिकित ऐतिहासिक सामभी को पढ़कर बड़े २ विद्वानों ने सराहना की थी।

श्री बीर सेवा मन्दिर सरसावा की तरफ से पं॰ परमानन्दजी ने भी कई दिन तक जयपुर में ठहर कर इस प्रंथ भण्डार का निरीक्षण किया है तथा खास खास गंथों की प्रशस्ति छादि भी नोट करले गये हैं। इन ब्रन्थों का ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो, इसके लिये बाहर की सुप्रसिद्ध गंथ प्रकाशन सस्थाश्रों, जैसे शान्ति निकेतन बोलपुर, भारतीय झानपीठ काशी, बीर सेवा मदिर सरसावा छादि को समय २ पर प्राचीन प्रतिया भेज कर उनके कार्य में पूण सहयोग दिया जाता है।

प्रवन्ध कारिए। समिति का विचार है कि स्था इस भद्धार को स्रधिकाधिक उपयोगी बनाया जाय स्थार जगह जगह से स्रलभ्य प्रथों को स्थानर या उनकी श्रितिलिपिया मगावर बड़ा ग्रंथालय स्थापित किया जाय ताकि विद्वान लोग इससे लाभ उठा सके। इस काय के लिये जयपुर के नये बनने वाले त्रिपोलिया (चौहा राम्ता । सदर बाजार में एक बड़ी बिल्डिंग खारीर भी लो गयी है। उसी बिल्डिंग में एक बड़ा हास बनवा कर उसमे इस प्रन्थालय की स्थापना करने का विचार किया गया है।

जैन समाज के विद्वान तथा साहित्यप्रेमियों स इमारी प्रार्थना है कि वे प्राचीन हर जिलित प्रत्य इस प्रथालय को भेट करे तथा धन्य सभी प्रकार की सहायता द्वारा इसे तमूद्ध बनान में सहयोग दें। वर्तमान कार में जैनवम के प्रचार तथा सन्वी प्रभावना का इससे बढिया और कोई उपाय नहीं है। जैन समाज को जोवित रहना है तो उसको चाहिये कि सबसे पहले अपने साहित्य की रहा तथा प्रचार करने के लिये हड सकल्प करते और बृहत् राजस्थान की संभावित राजधानी जबपुर करते में जो कि हमेशा से जैनियों का केन्द्र रहा है, इस प्रथालय को उन्नत बना कर जैनधमें की अध्या सेवा व प्रभावना में हमारा हाथ बटावे—सबसे हमारी यही प्रार्थना एवं अनुरोध है।

समाज का नम्न-सेवक रामचन्द्र खिन्द्का मन्त्री---प्रचन्ध कारिग्री कमेटी भी दि॰ जैन ब्रतिशयद्येत्र भी महाबीरबी जयपुर ।



# — शुद्राशुद्धि पत्र 🚞

| पृष्ठ          | पंक्ति     | <b>च</b> शुद्ध  | श्रद                     | जोडिये                |
|----------------|------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| <b>ર</b>       | Ę          | श्र तरायमला     | श्र तरायम्               |                       |
| 8              | 68         |                 |                          | <टीकाकार-महेन्द्रसू€ि |
| ૪<br>ફ         | 8          | माणिक्क         | मांगिक्कराज              |                       |
| <b>{</b> 8     | <b>१</b> = | गीतम स्वामी     | पूज्यपाद स्वामी          |                       |
| 87             | १०         | प्राकृत         | <b>अ</b> पभ्र <b>ं</b> श |                       |
| <b>?</b> ¥     | १२         | सिन्दी          | हिन्दी                   |                       |
| ¥₹             | <b>.</b>   | गोवालोत्तर      | गोपालोत्तर               |                       |
| 2.3            | १३         | दशन             | दर्शन                    |                       |
| ७२             | 88         | रचना            | लिपि                     |                       |
| ७२             | 88         | न्तिप           | रचना                     |                       |
| હ્ય            | <b>\$8</b> | गोहीका          | गोदीका                   |                       |
| ড <del>্</del> | ě.         | नान्दितादिञ्जद  | नन्दिइंद                 |                       |
| £ Ę            | ×          |                 |                          |                       |
| <b>\$</b> \&   | ₹,         | रचियता          | भाषाकार                  |                       |
| <b>१</b> १=    | २०         | ब्रह्मजिनदास    | पाडे जिनदास              |                       |
| १४४            | ₹          | गद्य            | पद्म                     |                       |
| <b>इ</b> त्रह  | २२         |                 |                          | रचियता हरिभद्र सूरि   |
|                |            |                 |                          | दीकाकार गुगारत्नसूरि  |
| १६६            | १६         | <b>अ</b> हर्षेव | श्रहर्दे व               |                       |
| १इ१            | ¥          | दिन्दी          | हिन्दी                   |                       |
|                | <b>5</b>   | नसुनन्दि        | वसुनन्दि                 |                       |
| १६३            |            | श्रन्मित        | द्यन्तिम                 |                       |
| 239            | १६         | -41 s/c         |                          |                       |

# श्री दिगम्बर जैन शास्त्र भण्डार, श्रामेर

( तयपुर )

# ग्रन्थ--सृची

#### अ

### नम कुरारोपस विधान

रचयिना पं० आशाधर । भाषा-संस्कृत । पत्र संख्या ६. साइज १०॥×४। इक्का । वष्य -धार्मिक । पं० आशाधर क्र प्रतिष्ठापाठ में से उक्त प्रकरण स्तिया गया है ।

#### २ अजिन शांति स्तात्र

रचयिता-भज्ञान । भाषा प्राकृत । पृष्ठ संख्या ३, गाथा संख्या ४०

प्रति न० २. पत्र संख्या २ साइज १०॥×४ इश्च । लिपि सवत् १६२६ लिपिकक्षां ने बादणाह श्वकवर के शासन काल का उल्लेख किया है।

### ् अजीर्गा मंजरी

रचिथता-ऋज्ञात । पृष्ट संख्या ३ साइज १२×४॥ इक्क । विषय आयुर्वेत । प्रति नं ० २ पत्र संख्या ३ साइज ११×४॥ इक्क । विषिकर्ता नं ० तेजपात ।

### ४ अर्जुन गीता

रचियता-त्राहात । भाषा-संस्कृत । पत्र संख्या ७. साइज १०४८॥ इन्छ । श्री कृष्ण ने श्रर्जुन को महाभारत युद्ध के समय जो कर्मयोग का पाठ पढाया था उसी विषय का इसमे वर्णन किया गया है।

#### ५ अठारह नाता

रचियता-श्रक्षात । भाषा-हिम्दी । पत्र मंख्या ४. साइज १०४४. मनुष्य के अन्न परिवर्तम में उसके सम्बन्धों का भी किस प्रकार परिवर्तम हो जाता है, ब्यादि वर्णन बड़े मुस्दर ढग से इसमे किया गया है।

# अहाई द्वीपविदान

े रचित्रता-श्री मुनि शिवटत्त । भाषा-अंस्कृत है पत्र संख्या २६. साइज १२॥४६ इक्स । दीमक लग जाने से श्रारम्भ के १० पृष्ठ फट गये हैं । मंगलाचरण इस प्रकार है---

> ऋषभादिवर्द्धभानांतान जिनान नत्वा स्वभक्तितः। सार्द्ध द्वयद्वीपजिन पूजा विरचयाम्यह ॥ १ ॥

#### य्यं तरायमला

रचिता-त्रज्ञात । भाषा-हिन्दी । पत्र सख्या २ साइज १०॥×४॥ इख्र । प्रतितिपि सवत १७२७ मगलाचरण इस प्रकार है—

> इदं मर्याचयचलगोति दुग्वरनाग्गद सग् पईवो । वंद ऋकः वोत्थं समासद अतरायमल ॥ १॥

#### अनगारधर्मामृत

रचिता—महा प० आशाधर । भाषा-सस्कृत । पत्र सख्या ६० साइज १२x४. इख्र । विषय—साधुओं के आचार घर्म का वर्णन । लिपि सबन् १≍२७. सिरोज नगर निवासी श्री घरमचन्द ने उक्त प्रन्थ की प्रतिलिपि करवार्ट ।

प्रति २०२ पत्र संख्या ४४ साटज १२॥×४ उच्च । मन्थ अपूर्ण । ४४ स जागे के पृष्ठ नहीं हैं ।

प्रति न० ३ पत्र सम्या ३४४. साइज १२॥×४॥ इख्न । लिपि सवत १४४६ प्रति सटीक है। टीका का नाम भव्यकुमुद चिन्द्रका है।

#### **अनुबंगध**ब

रचियता-श्री मुरारी । भाषा-सम्कृत । पत्र सन्या ६४ साङ्ज ११॥×४॥ इख्र । लिपि संवत् १८३६. विषय श्री रामचन्द्र का जीवन चरित्र का वर्णन ।

प्रति न० २ पत्र सरूया ३० साइज ११॥×८॥ प्रति अपूर्ण है।

#### » **अनं**नजिन पूजा

रचीयता-श्रज्ञात । भाषा-हिन्दी । पत्र सख्या ४. साइज ११×४॥ इन्छ । प्रति श्रपूर्ण है । श्रन्तिम पृष्ठ नहीं है । विषय-श्री श्रनतनाथ की पूजा । प्रति नं० २ पत्र संख्या 🖒 साइज १०x४॥ इख्र तिपि संवत् १४६०

#### भार स्थानत व्यवक्रिया

रचियता-श्री जीवणगम गोघा। हिन्दी पत्र संख्या ३ साइज ११×४. इख्न । रचना सवत् १८७१. रचना करने का स्थान रणी ( जयपुर )

#### <sup>९२</sup> अनत वृत कथा

रचयिता—बद्ध श्री श्रुतमागर। भाषा—संस्कृतः वरसंख्या ३ साउज १२×४॥ इ**छ। लिपि संवत्** १=६५ लिपिकर्त्ता विजयगम।

पति न० २ पत्र संख्या ३ साइच १२xx।। इख्न ।

#### <sup>व</sup>ः अनंतनः ः च्रक्याः

रचियता-श्रज्ञात । पत्र संख्या १, भाषा-हिन्दी (पद्य) साइज ११॥×५ व्यक्त । पद्य संख्या २४.

#### श्रान्त्पान विधि

रचियता-श्रक्षात । भाषा-संस्कृत । पत्र संस्या ४८ साइज १०×४॥ इच्छ । प्रत्थ श्रपूर्ण है । विषय खाने पीने के विधान का वर्णन ।

प्रति नं ०२ पत्र संख्या-४६ साइज १०x६ इख्न । प्रति ऋपूर्ग है।

## <sup>१५</sup> अनिट् कारिकावृत्ति

रचीयता-स्वज्ञात । भाषा-सम्कृत । ५त्र संख्या ३. साउज १०॥×४॥ **इस्न । विषय** व्याकरण्।

प्रति नं ० २. पत्र संख्या ६ साइज १०॥×४॥

# 4<sub>6</sub> १ अनुप्रेचा प्रकाश

रचिता-श्राचार्य कुन्दकुन्द । भाषा-प्राकृत । पत्र संग्या ६ गाथा सम्या ८४. माइज धा×४ विषय-बारह श्रनुभेद्वात्रों का वर्णन ।

# २ अनुप्रेचा

रचियता-श्री जोगेन्द्रदेव तद्दमीचन्द्रदेव। भाषा-प्राकृत। पत्र संख्या ३ साइज ६४४. इस्व अनेकार्थध्वनि मंत्ररी

रचियता-श्री नन्दवास । भाषा-हिन्दी । पत्र सम्ब्या ६ साइज १२×४ इस्त्र । सम्पूर्ण पद्य संख्या १४६ रचना संवत् १८२४ मंगसिर कृष्णा दशमी । विषय-शब्दकोष । मंगलाचरण यह है-

> यो प्रभु ज्योतिमय जगतमय कारन करत श्रभेव ! विवन हरन सव श्रुम करन नमें नमो भा देव !!

श्रन्तिम पाट-

मार्गशीर्प दशमी रवाँ आमित पच्न शुभ जानि। श्रद्ध श्रद्धारह सै वर्राप अपर चाविस मान ॥१॥ पठन काज लिग्वि प्रेम कर नेटकिसोर द्विवेट। श्रानी लेहु सुधारि कवि श्रद्धार ही को भेट॥२॥

## अनेकार्थ नाम माला वृति

रचियता-श्राचार्य हेमचन्द्र । भाषा-संस्कृत । पत्र सस्त्या २४६ साइज १०॥×४॥ इ**छ** । ग्रन्थ **क्षोक सं**ख्या १२६१०.

इत्याचार्य श्री हेमचन्द्र विरचितायामनेकार्याकोर वाकर कोमुदीत्यभिषानाया स्वापज्ञानेकार्थ संप्रहटीकायामानेकार्थी शपाव्ययः काडः समाप्तः ।

श्री हमसूरिशियंग श्रीमन्सहेद्रसूरिणा।

सिक्तिष्टेन टीकाया तन्नाम्नव प्रतिष्ठिता॥१॥

सम्यक् झानानधेर्गुणो रनवापः श्रीहेमचन्द्रप्रभोः।

प्रथव्याकृतिकोशल व्यस्ति क्वास्माहशा ताहश॥

व्याख्याम स्म तथापि तं पुनिद् नाश्चर्यसत्तर्मन
स्तस्या स्रजमिप स्थितस्य हिमवयं व्याख्याम तु कृषह॥२॥

यह्न्यं स्मृतिगोचरसमभवन दृष्टं च शास्त्रांतर।

तन सर्वे समदिश किंतु कर्तिचित् नाद्यष्ट लन्न्याः क्वचित्॥

प्रसून्यं स्वयमेव तेषु सुमुखिः शाक्षेषु लन्न्यं वृषेः।

## यम्मान् सर्शत तुन्छकःमलिषयां ज्ञानं कुतः सर्वेतः ॥ ३॥

( इति भः अने धर्यनाममानावृत्ति मपूर्णा । )

#### र्र अनेकार्थ मञ्जरी ।

रचियता श्रक्कात । भाषा हिन्दी (पद्य) पत्र संख्या २०. साइज =।।>४८। इज्ज । सम्पूर्ण प्रदा सन्दर्भ १२२

#### वर्षः अनेकार्थः ग्रहः ।

रचियता द्याचार्य हेमण्यन्द्र । भाषा त्सस्कृत । भन्न सच्चा ६३ साइज ५०×४।। इक्क । लिपि संवत् १४४६ विषय-शब्दकोष ।

#### त्र्य स्थानस्कोशः ।

र्वायता श्री श्रमर्गमह। भाषा संस्कृत। पत्र सस्या ४३ साइज १०॥×४॥ इञ्च। लिपि सवत् १८०२.

पति नं०२ पत्र सस्या ३१ साइज ११×४ इखा । प्रति सटीक है । टीकाकल का कहीं पर भी नाम नहीं लिखा हथा है । कारा श्रपूर्ण है । ३१ से श्रामे के पृष्य नहीं हैं ।

प्रति न० ३. पत्र सरका ४६ साइज १२॥×६ ३ छ। कोप अपूर्ण है। केवल २ ही श्राध्याय हैं।

प्रति न० ४. पत्र सम्ब्या ६२६ साउज ११४४ दञ्ज । लिपि सवत् १८८०. लिपि स्थान तत्तकपुर । लिपिकार श्री सुमानीराम ।

प्रति नं ० ४ पत्र संग्या १४६ साइज १०॥४४॥ इख्र । लिपि सवत् १६२० **लिपिस्थाम वस्सः ।** जिपिकार भी उदयराज ।

प्रति नं ०६ पत्र संस्था ३०८ सा**रुज १०**४ × १४। इ**छ। टीकाकार प**र खीर स्वासी। सिपि संबन १७४६

प्रति नं० ७, पत्र संख्या ४१. साइज १०×४॥ इख ।

प्रति नं ० प्र प्र संख्या १० द. साइज १० म्४। इड्डा। ४० से पहिले के तथा १० द से आगेके पत्र नहीं हैं।

प्रति नं ८ भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६६. साइज १०x४॥ इक्का । लिपि संवत १७७२. लिपिस्थान पाटली पुत्र ।

#### अमर सेन चरित्र।

रचियता श्रीमाणिक । भाषा ऋषभ्रंश । पत्र संस्था ६६ साइज १०॥×४॥ इख्र । लिपि संबन १४७७. प्रति ऋपूर्ण तथा जी एं शीए हो चुकी है । ४७ प्रष्ठ पर एक मोहर है जिसमे ऋरवी भाषा में शब्द लिखे हुये हैं।

#### अलंकार शेखर

रचियता न्यायाचार्य श्री केशविमश्र । भाषा सस्कृत । पत्र संख्या ३० साइज १०४४॥ इज्ज । विषय—ऋलंकार शास्त्र । लिपि संवन् १७७८.

## श्रव्ययार्थ ।

रचीयता श्रज्ञात । भाषा-संस्कृत । पत्र सख्या ३ साइज १०॥×१॥ इख्न । विषय -वयाकरण

## श्रास्तिनास्तिविवेकनिगमनिर्ण्य ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २००. साइज १२४६ इञ्च । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति मे २८ । ३२ श्रवर । प्रत्ये नयाय शास्त्र का है । २२ श्रव्याय है ।

#### श्चरव चिकित्मा।

रचिता श्री नकुता। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या २० साइज १०४६ इक्का। प्रति अपूर्ण है।

# अप्रकर्म प्रकृति वर्णन ।

रचियता श्री दलराम । भाषा हिन्दि ( पदा ) पत्र संख्या १६. साइज १२॥×४॥ इक्क । सम्पूर्ण पदा संख्या २०४ प्रारम्भ के तीन पृष्ठ नहीं हैं। प्रति सुन्दर तथा स्पष्ट है । अन्तिम भाग—

करम गांड श्रागम श्राम वर्ने कुं कवि एव। कै जाने जिन केवली के जाने गनदेव ॥१॥ स्यादवाद जिनवर बचन सत्य करि गहै सयान। सो भवि कर्म निवारिके लहे मुक्ति पुरथान॥२॥ टीका सूत्र सिद्धात सों कर्मकांड गुन गाय। जथा सर्गत कल्लुवरनयो बाल बोध हित लाय॥ १॥

x x x x

यह करम की परकति वखानत एकसो घठताल।
तम माहि बंध श्रवध वरनन कटत कर्म जंजाल॥
दलराम केवल बचन सरदिह सत्य करि परमान।
सो भेट कर्म विनासि भवि जन लहत शिवपुर थान॥ १॥

# अष्टम चक्रवर्ति कथा

भाग संस्कृत । पत्र मरूया २. साइज १०×४॥ इख्रा । पद्य संख्या १६ उक्त कथा, 'कथा-कोश' में से ली गयी है।

#### यश्चष्ट महस्त्री।

रचिता श्री विद्यानन्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २०६. साइज १९४४ इक्क । लिपि संवत् १६११ लिपि स्थान गिरिसोपा-दुर्ग (कर्णाटक प्रान्त ) विषय⊸जैन न्याय ।

#### अप्टाध्यायी सूत्र ।

रचयिता आचार्य श्री पाणिनी । तिपी कत्ती भी मूरि जगन्नाथ । पत्र संख्या ४६ साइज १९॥४४ इक्क । तिपि सवत १७०० विषय-व्याकरण्।

र्पात नं०२ पत्र संख्या ३६ साइज ११×४॥ इ**छ** ।

#### रन अष्टावक ।

रचियता श्रक्षात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६, साइज ११xx।। इ**छ । अस्केक पृष्ठ** पर १४ पंकियां तथा प्रति पंक्ति में ३=/४४ अचर । विषय-साहित्य ।

### <sup>3 २</sup> श्रष्टाह्निका कथा।

रचियता भहारक श्री सुरेन्द्र कीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४. साडज ११॥४४ इन्ना । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति पर ४७,४२ श्रह्मर । कथा के श्रन्त मे कवि ने श्रपना परिचय दिया है।

## अष्टाह्निका कथा।

रचियता पंठ ग्वुशालचन्द । भाषा हिन्दी । पत्र मंख्या ४, साइज ४२xx इक्क । रचना सवत् १७७४ सम्पूरा पद्य संख्या ११७. प्रति सुन्दर है ।

#### अष्टाह्निका कथा।

रचियता श्राचार्य शुभवनद्र। भाषा मं कृत । पत्र संख्या ७ साइज १०॥४४. इख्र । लिपि संबत्त १८४६, लिपिस्थान जयपुर ।

प्रांत नं∘ २ पत्र सरूया ६ साइज ११॥×६ इख्र लिपि सबन १८६१। प्रति नं∘ ३. पत्र सख्या ४ स.६ज १२×६ इख्रा।

#### श**ष्ट्राह्मका कथा**।

रचियता श्रहात । भाषा हिन्दी । साइज १०॥×४॥ इख्र रचना संवत् १८७१, "रेग्गी नगर के निवासी श्री जीवग्राम के लिये प्रन्थ की रचना की गयी" उक्त शब्द प्रशस्ति में लिखे हुये हैं ।

## अष्टाह्निका व्रतोद्यापन प्जा।

रचियता श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ६ साइज २२xx।। दुक्क । लिपि संवत १८६६ लिपि-स्थान सबाई माधोपुर (जयपुर ) निपिक्तर भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीति ।

#### • अज्ञान कोविनी ।

रचियता श्री शकराचार्य । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या १३ साइज १०×४॥ इन्न । विषय न्याय ।

#### अञ्चयनिधि पुजा।

रचियता श्रज्ञात । पत्र संख्या ४ भाषा संस्कृत । साडज ११×४॥ इख्न लिपि संवतः १७६८ लिपिकार पंo दोदराज ।

प्रति नं० २ पृष्ठ संख्या २१ साइज ११॥×॥। इक्का । पुस्तक मे श्वम्य पूजाएँ भी हैं।

#### श्रा

## श्राकाश पंचमीत्रत कथा।

रचयिता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४. साइज ११xx॥ इख्न । तिपि संवत् १६७७ प्रति अपूर्ण है ।

## श्रानारांग मटीक ।

टीकानार श्राजार्य श्री णीलाहा। भाषा प्राकृत सम्कृत। प्रश्न सख्या १४२ साइज १२×४। त्छ । प्रत्येक पृष्ठ पर २२ ५ क्तिया तथा प्रति पक्ति में ६४-७० अन्तर। विषय-वार्मिक। लिपि सवस् १६०४ श्री कुंभमेकमहा दुर्ग में श्री गुगा लाभ गरिए ने मंथ की प्रतिलिपि बनायी।

# अवासी**य स्**त्र ।

सिंपि कर्ता-श्रजात । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ३१ साइज ११x४ इक्क । प्रति श्रपूर्ण है । प्रथम तथा श्रान्तम पत्र नहीं है ।

#### श्रीचारसार ।

े । यता सिद्धान्तचक्रवर्ति श्री वीरचन्दि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६३ साइज १०x४॥ इ**छ ।** श्रायेक **पृष्ठ पर ६ पौ**क्तिया तथा प्रति पौक्ति से २६–३२ श्राचर । लिपि सवत् १६०४० लिपि स्थान जयपुर ।

प्रति नम्बर 🗸 पत्र संख्या ६१ साइज १०॥×५॥ इख्र । प्रति ऋपूर्ण है दासक सगी हुई है ।

#### र्थ श्रातम संबोधन काव्य ।

रचियता ऋज्ञात । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ४०. साइज १०×४॥ इञ्ज । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पक्तियः श्रीर प्रति पंक्ति से २२-२६ श्रद्धर । प्रति लिपि सबत् १६०७ ।

#### प्रारम्भ--

जयमंगलगार वीसभडार अवस्यस्यस्य । लागोत्तमु गोत्तमु सजयशोत्तमु आगहमितहो जिसवयसु॥

प्रति नं २ २ पत्र सरूया २६ साइज ६४४ ३ छ। लिपि सवत् १५४६. लिपिक स्रांशी लडनगा। प्रथम दों पत्र नहीं है

प्रति नं० ३ पत्र संख्या २७. साइज १०॥×४॥ इक्क २२ से २६ तक के प्रष्ट नहीं हैं।

प्रति नं ० ४. पत्र संख्या ३२. साइज १०४४ इस्त्र । प्रत्येक १४ पर ६ पक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३०x३४ श्रज्य किपि सबन १४३४।

#### श्चातम मबोधन पचामिकारीका ।

टीकाकार श्रज्ञात । भाषा प्राकृत-संस्कृत । पत्र संख्या १८, साडज धा×्या। इस्त्र । प्रति श्रपुग्य है । प्रारम्भ के तथा अन्तिम प्रव नहीं हैं :

#### श्रात्मानुशामन :

मृतकर्ता श्राचार्य श्री गुराभद्र । भाषाकार – पंठ दोलनरामजी । भाषा –संस्कृत –हिन्दी । ९त्र संख्या १४८.।साइज १०॥४६ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां नथा प्रति पंक्ति मे ३०-३६ श्रज्ञर । लिपि संबत् १६०४ भाषा सुन्दर और सरल है ।

#### आत्मावलीकन ।

रचियता श्री दीपचन्द कासली वाल । पत्र सन्या ६३ भाषा-हिन्दी गदा साइज क्षा×४ इज्ज । प्रारम्भ मे प्राकृत भाषा की ६१ गाथाओं का १७ एछ तक हिन्दी गदा मे अर्थ लिखा गया है किन्तु आगे प्रन्थ समाप्ति तक लेखक स्वयं विना गाथाओं के ही विषय को पृण करता है। भाषा यहां अन्ध्री है। उक्त रचना १० वीं शतादित की है। गाथाए किस महा प्रन्य म से ली गयी है यह भी अभी माल्यम नहीं हो सका है।

प्रति नंबर पत्र संख्या ६= साइज ११×४ उन्च । लिपि सवत् १==३ लिपिकप्र पव दयाराम ।

# भ्रातुर प्रत्याग्व्यान प्रकीर्गा ।

रचियता श्री भुवन तुंग सूरि । भाषा सम्कृत । प्रष्टु संस्था ४ साइज ११८४%। इञ्च । लिपि सबन १६०० प्रति अपूर्ण पहिला, तीसरा और आठवा पृष्टु नही े ।

#### भादिस्यवार कथा।

रचियता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । एष्ठ संख्या १० साइज १०॥×४॥ इस्न । एदा संख्या १४२.

## श्चादिपुराग ।

मन्थकर्त्ता महाकवि पुष्पयन्त । पत्र संख्या २४७। साउज थ।।×४ इत्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तियां श्रीर प्रति पंक्ति मे ४४-४४ श्रन्तर । कागज मोटा है । सीम लगने से बहुत से पत्रों के श्रन्तर साफ पढ़ने मे

नहीं आने १ । पृष्ठ १४ पर आधे कागज में सोलह स्वान और मरुदेवी का चित्र है। चित्र सभी तक स्पष्ट है। पृष्ठ १२ आर (३ में दूसरे के हाथ की लिखावट है। प्रतिलिप संवत् १४६१ भाववा बुदि ६ गुचवार। ३७ पश्चित्र । प्रत्य के अन्त म लिखाने वाले ने अपना वश परिचय दिया है लेकिन वह अपूर्ण है।

प्रति तरु २, पत्र मरूया ३०७. साइज ११॥×४॥ इ**छ । लिपि संवत् १६६३. शामेर नगर में श्री** महाराजा सानसिंह के राज्य में प्रत्थ की प्रतिलिपि हुई थी ।

अति नं० ३ पत्र मख्या २०० । माइज १२×४॥ इ**छा** । लिपि सत्रत १६६३ । लिपिस्थान वोषदुर्ग ।

प्रति न० ५ पत्र सख्या २०५। साइव १२×६॥ इक्का प्रति चपूर्ण है। गायाच्यों के उत्पर सस्कृत में भी शक्तान है रखा है।

र्मात न० ४ पत्र सम्बया २१=। साइज १०॥×४॥ इ**छ** ।

र्धात न० ६ पत्र मरूया १४४ । साइज १०॥४४ इख्र । प्रति श्रपृण् है ।

प्रति नक ७, पत्र संख्या ६१। साइज १३॥×६ इख्रा प्रति अपूर्ण है।

#### <sup>५०</sup> व्याहिषुरागा ।

रचित्रता—श्री जिन्नसेनानार्थ भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ६५० । साइत्र ११॥×५॥ इख्न । तिपि सवत् १६८१ तिपिस्थान मोजमावाद (जयपुर ) तिपिक ती श्री जोशी राघाँ ।

प्रति नं ० २ पत्र मरूया ३६६। माइज १२xx।। इक्का । लिपि मवत १८०३। लिपिरुर्ता श्री हरिकृष्ण

प्रति नं ३. पत्र मंग्या ४०४। साइज ११॥×५॥ इख्न । लिपि संवत्त १८०६। लिपि स्थान जयपुर । लिपिकत्ता छाजुरामजी । लिपिकर्ता ने जयपुर के महाराजा श्री मानवसिंह । के शासन काल उल्लेख किया है । प्रति सन्दर, स्पष्ट और नवीन है ।

प्रति नं ० ४. पत्र संख्या ३७१। साइज ११॥×४॥ इखा। लिपि बहुत प्राचीन माळ्म पहती है। अन्तिम पत्र कुछ फटा हुआ है।

प्रति नं । पत्र संस्था ६८२। साइज ११×४ इक्का। लिपि संवत् १५४६। पंडित शिवजीराम के पुत्र श्री नेमीचन्द्र के पढ़ने के लिये अन्थ को भेंट किया गया।

### <sup>५०</sup> आदिपुराग ।

रचिवता भट्टारक श्री सकलकीति। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १८२ । साहज ११॥४॥। इस्त्र ।

भरपेक शृष्ठ पर ११ पंक्तियां सथा प्रति पंक्ति में ३४-४० श्रज्ञर । सिपि संवत् १६६२ । लिपिकार ने मधामपुर के महास्वता मानसिंह के बाम का तथा अयपुर के दोवान वालवस्टजी का उल्लेख किया है ।

प्रति नं ० २. पत्र सन्द्या १६६। साई ज १३×४ इंद्र्य ।

प्रीति सं० ३। पत्र सस्या १८२। साउज ११xxIII इक्का । विजिय सं मृ १६६२। लिपि स्थान संप्रामपुर । लिपिकक्ती ने महाराजा मानसिंह के नाम का उन्लेख किया है ।

प्रति सं० ४ पत्र संख्या १६६। साह ज १३x४ उद्य । लिपि संवत् १८३३।

प्रति तै । पत्र संख्या १८८ । माइज ११४४ इक्का । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रति ५क्ति मे ३६ ४२ अस्र । प्रति प्राचीन है ।

## आदिनाथपुरागा।

रचियता ब्रह्म श्री जिनहास । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र संस्था २१४ सः ज १०॥×६ इब्र्ह्म । प्रत्येक प्रष्ट पर १३ पक्तिया श्रीम श्रीत पिक्त में ३० ३४ ६ क्षम । लिपि संवत् १८४६ लिपिकर्त्ता ब्रह्मचारी प्रेसचन्द । संग्रह्मचग्रा—

श्चारि जिनेश्वर श्चारि जिनेश्वर श्चारणसंद्धु सरस्वती सामीने बलस्तवु, व्याध सार हू मागड निरमल, श्री सकलकीर्ति पाय मणमीने । मुनि भुवनकीर्ति गुरुवाहु सीहजला, रासकरी सीहुरवडो, तमपरसादेसार, श्री श्चारि जिलोट गुण वर्णवु वारित्र जोडू भवतार ॥श्वा

प्रति सं ०२। पत्र सख्या १६। साइज ११×६ इक्का। प्रति ऋपूर्ण है।

#### आदीश्वर फाग ।

रचिवता भट्टारक श्री ज्ञान भूषण । भाषा संस्कृत हिन्दी । पत्र संस्था ३१ । प्रत्येक पृष्ठ पर ६-११ पंक्तिया और प्रति पंक्ति मे ३०-३० अक्षर । साइज १०॥४४ इक्ष । रुप्तेक संख्या ४६१ । स्निपि संवस् १६३४ । तिथि स्थान मात्तपुरा । प्रत्थ म भगवान आदिनाथ के निर्वाण कल्याण का वर्णन विया गया है ।

यारम्भ---

यो वृंदारकवृंद वंदितपदो जातो युगादौ जया, इस्त्रा दुर्जयमोहनीयमस्थिलं शेषं च पातित्रयं। ६.ट' या केवलबोधन जगिंदः संबोध्य सुक्ति गत स्ट्रिक्याणिकपचक सुग्कृतं व्यावणेयामि सपुट ॥१॥
 ष्टाहे प्रण्मीय भगवित सरसति जगित विवोधनमाय ।
 गाइस्य आदि जिग्हं सुर्दिव वंदित पाय ॥ १ ॥

#### ५४ त्रानंदम्तोत्र ।

रचियना श्री महानन्द । भाषा अपभ्रांश । पत्र सन्त्या ४. गाथा संस्था ४३ । साइज १०४४। इ**छ ।** विषय –चरणान्योग ।

#### पश्चालाय पद्धति ।

रचित्रता श्री पंo देवसंन । भाषा सम्हत । पत्र संख्या ११ । साइज ११८ इस्त्र । प्रत्येक पृष्ठ पर । पंचित्रया तथा प्रति पंक्ति से ३४-४० अक्षर । लिपि सवत् १७६४ । लिपि स्थान-बसवा (जयपुर) विषय नत्व विवेचन ।

प्रति न० २. पृष्ठ संख्या ७. साइज ११॥×४॥

प्रति नं ० २ पृष्ठ संख्या २० १०॥×६ इक्का लिपि संत्रत १७७४ फागुरा सुदी ११ :

प्रति २०४ पृष्ठ सब्या १८. साइज १०॥x४॥ इख्र ।

प्रति न ० ४ प्रष्ठ सम्या १३ साइज १०॥×४ इन्छ। प्रति ऋपूर्ण है।

प्रति नं ० ६ प्रष्ट सच्या १३ साइज १०॥×४ इन्छ ।

प्रति नं० ७ पृष्ठ संख्या ६. साइज १२×४ इस्त्र।

ऽति नं० ८. पत्र संख्या ८ साइ त ६×४॥ इख्र । प्रति ऋपूर्ण है ।

प्रति नं ६, पत्र संख्या १४. साइज १०॥×४॥ इ**स्त** । लिपि संवत् १७६३ । लिपिकार-ल्याकरणा ।

प्रति नं ० १० प्रष्ठ संख्या १०. साइज १०॥×४॥ इस्त्र । श्रन्त मे नयसंकेतदीपिका भी इसका नाम दे रखा है।

प्रति नं ११. पत्र संख्या द । साइज १०x४ इक्क । लिपि संवत् १७७२ जिपिस्थान पाटलिपुत्र

## - श्रारम्भिद्धि वार्त्तिक।

रचियता श्रो उदयप्र म । टींकाकार श्री वाचनाचार्य हैमहंस गणि । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या १२८ साइज १०॥×१॥ इज्ज । प्रत्येक पृष्ठ पर १४.पिकतवा नया प्रति गॅरिक्त में ४४-४० ऋत्र । रचता स्वता १४/४ विषय-ज्योतिष । प्रयाके ऋक्त में प्रशास्ति दो हुई है ।

#### श्वाराधनामार ।

रचियता प्रविदेशमेन । भाषा प्राकृत । .पत्र संख्या ४१ । साइज २०॥×८॥ इस्त्र । गाथा संख्या ११४ । सम्कृत में भा कहीं र स्राध द रखा है । अपय-स्राध्यात्मिक ।

प्रति २०२ पृष्ठ संस्था ६ साइज १०॥×/। ३ख्र । प्रति अपूर्ण है ।

प्रति नं १ ३ पत्र सम्ब्या ११ साइज धा×६ इन्न ।

प्रति नव ४ प्रष्ट संख्या १२ साइज १०×४ इस्त्र । प्रति अपूरा है । १२ प्रष्ट से आगे के प्रष्ट नहीं है ।

#### - श्रराधनामार वृत्ति ।

रचींयता श्री पं० ब्राहाधर । भाषा संस्कृत । प्रत्यस्था ७ साइज ११॥×४॥ इक्का लिपि संवत १४=१ विषय–धार्मिक ।

#### े श्रात्रेय मंहिता।

रचिता भी श्राप्ति र्राप । भाषा संस्कृत । एष्ठ संख्या १३७ माइज १३४४ इस्त्र । जिपि संवतः १८४० विष ।- सायवेदिक ।

3

#### ° इष्टापदेश ।

वर्षयमा गोतमस्योनी । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ६ साइज १०॥४४॥ इख्र । पद्य संस्था ४० विषय आण्यात्मिक ।

#### ^ इष्टापदेश।

रचित्री श्रक्षात । भीषा संस्कृत । पत्र संख्या १६ साइज ६x४ इश्व ।

उ

# उड़ीम महस्रतन्त्र ।

रचियता ऋज्ञात । पत्र सम्बया ३३ साटज =xxx। इश्च । भाषा संस्कृत । लिपि संवत् १८८२. १३ उमारि सत्रवृत्ति ।

टीनाकार श्री अञ्चलदम् । भाषा संस्कृत । पत्र सरुण ८४. साइज ८॥४४॥ इ**छ । लिपि संवत् १८३०.** मंगलावरस्य —

> हेरत्रमीश्वर वाचं नमस्कृत्य परं गुरो । श्रीमदुष्यलदनं न क्रियने वृत्तिहन्तपा॥१॥ .

**3.स1तेगा**ग्री ।

रचियता महाक्षति पुष्पदस्त । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ४७३ साउत्त १०॥×५॥ इस्त्र । प्रत्येक पृष्ठ भर १० मिक्त या स्रोर प्रति पंक्ति मे ३८-४४ अत्तर । मन्य अपूर्ण । ४७३. से आगे पृष्ठ नहीं है ।

इस उत्तरपुराम ( सटीक )।

टोकाकार प्रभाचन्द्राचार्य। भाषा श्रपश्च श-संस्कृत। पत्र संख्या ४७, साइज १०॥४४॥ इक्क । प्रत्येक पूर पर ११ पेक्तिया श्रागप्रति पक्ति मे ३७-४३ अच्छ। टीकाकाल १०=० लिपि संप्रत १४७७ लिपिस्थान नागपुर।

६६ इनस्पृत्सा ।

स्वायिता गुर्णभद्रासार्थ । भाषा सैंस्कृत । पत्र संख्या ३७३ साइज १०॥४६ इक्क । प्रति नवीन स्था स्पष्ट है ।

प्रति नं । पत्र मंख्या २०६. साइज ११॥×१॥ इश्च । लिपि मंबन १८०४ ज्येष्ठं बुदि ४ बृहस्पतीवार । लिपि स्थान जयपुर लिपि कसी बति श्री चिमनसागर । श्री घणराजजी जीवगारामजी में लिपि करवासी । प्रति के दोनों तेरफ कठिन शक्कों का सरल अर्थ दे रखा है । शासीन शोधिन प्रति है।

#### उत्तरपुरासा ।

रचियता भट्टारक सकलकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था २१६. साइज १०।०४४ इन्द्र । लिपि संबत्त १६०४. प्रति नबीन है ।

#### उदय प्रभारचना ।

रचिता श्री उद्यप्रभाचार्य। भाषा संस्कृत। पृष्ठ संख्या ४४ माइज ११॥×४॥ पन्नेण पृष्ठ पर १४ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३४-४० अन्तर। विषय-जैन दर्शन। प्रस्थ कार ने आचार्य हेमचन्द्र श्री सिद्धमेन दिवाकर महाराज कुमार पाल आदि का भी उल्लेख किया है। श्री मिद्धमेन दिवाकर विर्वित द्वातिशहात्रिः शका के अनुसार इस प्रस्थ की रचना की गयी है। प्रस्थ स्टीक है। कारिकाओं की टीका है जो स्पष्ट और सरल है। प्रस्थ अपूर्ण है ४४ से आगे के पृष्ठ नहीं है।

#### मंगलाचरण--

यस्य ज्ञानमनंतयस्तुविषयं पृज्यते देवतः। नित्यं यस्य वचो न दुर्नयकृतः कोलाहलैल्'प्यते॥ रागद्वेषमुखाद्विषा च परिषत् चिमाच्याखेन सा स शी बीग्यभुविधृतकलुपा बृद्धिवियक्तः सम ॥ १॥

#### उपदेशरत्नमाला ।

रचिता आचार्य श्री सकल भूपण । भाषा संस्कृत । पत्र संस्या १३६ पत्र संस्या ३३६३ रचना संबत् १६२७. लिपि संवत् १७४४ भट्टारक श्री जगरकीर्ति के शासनकाल में श्री गंगाराम द्वावटा श्री वनमाली दास पहाड्या, श्री मनर मसेठी, श्री बेगा पाड्या, श्री मार्थामाह पाटणी, श्री जंगा सोनी, श्री पुरा अजमरा आदि सजनों ने उक्त ग्रन्थ की प्रतिलिति कराई ।

#### कारम्भ---

तीथंकरों की स्तुति करने के पश्चान पूजे श्रीसद्ध श्राचार्यों का इस प्रकार समरण किया है— श्रीमद्शुषभसेनाविगोतमांतगर्थाशनः । विवे विवितसर्वार्थात् विश्वविद्यरिभूषितात्र (। १ ॥ श्रीकुन्दकुन्दनामार्ग यतीसंयतमत्सरं । उमास्वातिसमैताविश्वद्वातंपुज्यपात्रकं ॥ २ ॥ श्रकलकं कलाधारं नेमिचद्रं मुनीश्वरं । विद्यानंदं प्रभाचद्रं पद्मनंदं गुरुं परं॥३॥ श्रीमत्सकलकीन्यां स्वयं सहारकशिरोमणि । मुबनादिमुकीन्यं तत् गन्छाधीश गुणोद्धरं॥४॥

#### श्रन्तिमभाग---

श्रीमूलसवितलके बरनिद्संघं, गछे सरस्वतिसुनाम्नि जगस्रसिद्धे । श्रीकुंककुंदगुरुपट्टपरंपराया श्रीपद्मनंदि मुनयः समभ्जिताचः॥ १॥ हराष्ट्रधारी जनचित्तहारी पुरास्मुख्योत्तमशास्त्रकारी। २ ट्रारक श्रीमकलादिकीर्त्तिः श्रीमद्धतामार्जान।पुण्यमूर्तिः ॥ २ ॥ २ वनकी त्रिगुरुस्तत चर्जिते भुवनभासनशासनमंडनः । श्रजनि तीव्रतपश्चरणत्तमो विविधधमसमृद्धिसुदेशकः॥३॥ भी**ज्ञा**नभूपापरिभूपितागं प्रसिद्धपा**हि**त्यकलानिधानः। श्रीज्ञानभूपारूयगुरुस्तदीय पट्टोदयाद्वाविवभानुरासीन् ॥ ४॥ भट्टार श्रीविजयादिकीत्तिस्तदीयपट्टे परिलब्धकीर्तिः म्हामनामोत्तमुखाभिलापा वभूव जैनार्वानयाच्यपादः ॥ ४॥ र । रवः श्री शुभचन्द्रसूरि तत्रेह्पवे सहतिस्मर्गरमः त्रीं विषय सकलप्रसिद्धी वादीभांसहो जयतिवरित्या पर्ट तस्य प्रीरिएतप्रियम् शातीदातः शीलशाली सुधीमान्। जीय त्यूरिश्रीसुमत्यादिकात्ति गन्द्राधीशः कम्रकातिकलावान ॥ ७॥ तस्याभूरच गुरुश्राता नीम्नासकलभूषणः। मूर्विनमतेलीनमनाः सतोषपोषकः॥ =॥ तेनोपदेशसद्रत्नमालसङ्गोमनोहरः। कृता कृतिजनानद निमित्तं प्रथणकः ॥ ६॥ श्री नेमिचंद्राचार्यादियतीनामाप्रहाकृतः। सदुर्द्ध मानाद्येलादि प्रार्यनातोमयंपक ॥ १०॥ मप्तविंशत्यधिके पोडशशतसंवत्सरं सुविक्रमतः। श्रावरामासे शुक्ले पत्ते षब्धं कृतोप्रथः ॥ ११ ॥ ग्रन्थ का दूसरा नाम पट्कर्मोपदेशास्त्रमाला भी है।

# इति श्री भद्रारक श्री शुभचन्द्रशिष्याचार्य श्रीसकलभूषणाविरचितायामुपदेशग्तनमालाया पट्कर्म — श्रकाशिकाया तपोदानवणानो नामाष्ट्राद्या परिच्छेद ॥

## . उपदेशमाला ।

रचिवना श्री धमदासर्गाण् । भाषा श्रपश्चेश। पत्र सम्या १८, साइज १०४५ इक्क । प्रत्येक पृष्ठ का १३ पंक्तिया तथा श्रांत पंक्ति मे २८ ४० श्रव्यरः। प्रति प्र चीन है । कुछ कुछ पत्र गलने भा लग गये हैं ।

#### मंगलाचग्ग् --

नाम उग् जिस्कारित इत्नरिक्षचस्तित्वाय गुरू । उवस समालिमसमो बुद्धाम्म गुरूवएसस्य ॥ १ ॥ जगचृहामसिम्बूड उस भारातिलाथसिक तिल्ड । स्नोलागाटकोण गोचरक तिहुवस्मम ॥ २ ॥

#### ऋन्तिम पाठ---

्यधम्मदासगिराण्। जिस्वयस्य प्राप्तस्य मालाः ।

मानुद्रविविद्वद्वसुमा कि वाउ मुसीसवस्य स्म ॥ १ ।

सानुद्रविविद्वद्वसुमा कि वाउ मुसीसवस्य स्म ॥ १ ।

सान्तर्भ वृद्धिकर्मा करलागाकरी सुमर्गन्तर्भाष्ट्र ॥ २ ॥

दाच क्रिसम्मार्थिसाण तद्द्य निद्यास्य क्रित्वद्वार्थ ।

दाच क्रिसम्मार्थिसाण तद्द्य निद्यास्य ।

साहास्य स्मार्थ स्मार्थ साला उपस्पत्र ।

साहास्य स्वत्र ।

नावय रईयामाला जयमिमवावसद्दा ॥ ४ ॥

पति न ः पत्र सरवा २० साउज १०॥x४॥ पति पूर्ण तथा शुद्ध है ।

#### ॰ उपामकाध्ययन।

रर्णायता त्राचार्य वसुनन्दि । साषा प्राकृत । पन्नः सख्या २५ साहजः ११४४ टक्चः निर्पि सवत् १६०२ चैत्र शुक्तः चनुदंशी । निर्पि स्थान-तत्तृक महादुर्ग ।

प्रति २०२ पत्र सम्या २६ साइत १०॥xy इक्का । सिपि संत्रम् १६१२ सिपिस्थान नसक्ताह महा-

दुर्ग । लिपि कत्ती ने अन्त मे एक लम्बी चौडी प्रशम्ति लिखी है । प्रशम्ति मे महाराजाधिराज श्री रामचन्द्र के राज्य का उल्लेख किया है ।

र्शत नं० ३ पत्र सम्या ३७ माइज १०xk॥ इख्र । तिपि संवत १६२३ तिपि स्थान गढचंपावती । अन्त मे प्रतितिपि कराने वाले का अन्छा परिचय दें रखा है।

#### ८२ उपामकाचार ।

रचियता श्राचार्य श्री लक्ष्मीचढ़। भाषा प्राकृत । पत्र सस्या २० साइज १०॥४१ इस्र । सन्तर्भ साथा संस्था २२४ लिपि संबन् १८२१ लिपिस्थान जयातुः ।

#### 3

#### ४४ अप्म विवेक काष ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा सरकृत । एवं सरया १४ साइज १०॥४४ छा। प्रत्येक प्रष्ठ पर १२ रक्तिया तथा प्रति पक्ति से २२-३५ शक्तर । विषय-व्याकरण् ।

#### .४ एकावनी बतस्याः

रचीयता अज्ञात । पत्र सर्प्या १४ माइज १०४८ इस्त्र । सपा सम्झत । प्रति अपूर्ण है । जिपि कर त जगह २ खाली स्थान ड्रोड स्वं है शायह निपिक्ष्मों ने भी अशुद्ध निपि से प्रतिनिषि बनाई है। १५. एको भाव-ता ।

रचित्रा श्री वादिराजसृति। भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १० साइज ११॥×४॥ इ**छ** । प्रति सदीक द । टीकाकार ने व्यक्ता उल्लेख नहीं किया है ।

प्रति न० २ साइज १०x४ ट्रज्ज । पत्र संख्या १० प्रति सटीक है ।

प्रति न० ३ पत्र सरपा २३ साइज १३x४ दुझा प्रति सटीक है। टीकाकार श्री अतसामर सूर्फ है।

प्रति न० ४ पत्र मख = साइज १२x४ इक्का लिपि सवन् १७६६, प्रांत मटीक है।

# प्रोमावस्तात्र।

मृतकर्ता श्रा वादिराजः भाषाकार श्री पष्टित हीरामस्ट । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४ साइज 'आ×शा दुखा । र्मात नं > पत्र सख्या ४. साइज ११×४ इका।

狠

# ऋतु वर्णन।

रचियता अज्ञात । आषा । संस्कृत । पत्र संर या ३, साइज ११×४॥ इक्क । प्रति अपूर्ण है

## ऋतुमंहार ।

रचित्रता महाकविकालिदास । भाषा संस्कृत । पत्र संध्या १३, साइज ११॥×४॥ इख्न । लिपि संबत्त १८६६, लिपि स्थान पचेवर । लिपि महारक श्री सुरेन्द्र कीर्त्ति के शिरय नेनसुख के पढ़ने के लिपि बनायी गयी १ प्रति नंव २, पत्र संख्या १४, साइज १४६॥ इख्न । लिपि संवत् १८३० ।

#### ऋषिमंडलम्तात्र ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२, साइज ६×५ इक्क । प्रति नवीन है ।

#### ऋषिमंडलपुजा ।

रचिता गुरानन्दि । भाषा संस्कृत । पत्र मंख्या १८. साइज ११×४॥ लिज्किर पर्यक्ताह् । लिबि स्थान टॉक ।

प्रति न० २. पत्र संख्या २२ साइज १०॥×॥ इख्र । लिपि संबन् १७६२. श्री कनकशीर्ति के शिष्य श्री सदाराम ने उक्त पूजा की प्रतिलिपि बनायी ।

**Ŧ** 

#### कथाकोष ।

श्रद्धात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २४, माइज १०।४८। इन्द्र । क्षिप मंदन १७१५ लिपि स्थान सिलपुर । प्रति अपूर्ण है । प्रथम २३. पृष्ठ नहीं है ।

प्रत्य का अन्तिम भाग-

व्यासेन कथिता पूर्वल्लेखको गमानायकं। तस्यैव चलिता दृष्टिः मनुष्यानां च का कथा।। १।।

#### रूर कथायं ब्रह्म ।

संग्रहकर्ता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ११. साइज ११॥)८४ इश्र्व । दीमक लगजाने से मध फट गया है ।

#### रूउ कथामंग्रह ।

संग्रह कत्तां श्रहात । भाषा हिन्दी ( पद्य ) पत्र संख्या २६. साइज १०॥×४॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति में २४-३० छात्तर । संग्रह में आरह व्रत कथा, मौन एकादशी व्रत कथा, श्रुतस्बंघ व्रत कथा, कोकिला पंचमी व्रत कथा, बाँग गांत्र भोजन कथा है । ये कथाये निम्न कवियों के द्वारा लिखी हुई हैं।

| नाम कथा               | कवि नाम          |
|-----------------------|------------------|
| बारह व्रत कथा         | इह्य चंद्र साग्र |
| में,न एकादशी व्रत कथा | त्रहा ज्ञान सागर |
| श्रतस्कंच व्रत कथा    | 99               |
| कोकिला पंचमी व्रत कथा | 19               |
| रात्रि भोजन कथा       | <b>अ</b> झात     |

#### रूप कथाविलाम ।

रचयिता अज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य। पत्र संख्या ८०. साइज १०॥×४॥ इख्र । विषय गंगावरतरण । प्रति अपूर्ण है। ८० से आगे के पृष्ठ नहीं है । प्रति नत्रीन है ।

# क्मलचंद्रायगत्रतोद्यापन।

रचियता श्री देवेन्द्रकीर्ति । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ३, साइज ११×४।। इख्र । लिपि संवत् १७=२, लिपि स्थान सवाईमाचोपुर ।

प्रति नं∘ २, पत्र संख्या ४. साइज ११॥×४॥ इक्क । लिपि संवम् १८३६ ।

# <sup>६</sup> कवामृतपुरास

रचयिता भट्टारक श्री विजयकीर्ति । भाषा हिन्दी । पृष्ठ संख्या ८२. साइज ८४७ इक्स । विषय— भगवान श्रादिनाथ से लेकर भगवान महावीर के पूर्व भवों का वर्णन दिया हुआ है । अध्याय श्रवतीस । रचना संबत् १८२६ अन्त से लेखक ने अपना भी परिचय दिया है नेकिन ६० से आगे के प्रश्रणक दूसरे के चिपकते. से पटने से नहीं आसकते ।

### कर्मकांड महोक।

प्रथ कर्ता श्री नेमिचन्द्राचार्यः भाषा प्राकृतः। टीकाकारः श्री सुर्मातकीनि सूरिः। भाषाः सस्कृतः। पत्र सर्वा २०. साडज ११॥×॥। उक्राः प्रथ प्रमास् १३७४ क्योकः। निषि संवत् १७७६ः।

प्रति नं ० २. पत्र संस्था २४. साइज ११×४। इख्य । लिपि सवत् १६२२ ।

# कर्मजुरक्रकाधापन ।

रचित्रता श्री लक्ष्मी सेन । श्राणा हिन्दी । पत्र सख्या । साइज ११×१२। इज्ज : लिपि सवन १०४० कर्मदहन पूजा ।

रचियता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था १३ साइज (२×४॥ देखा ।

प्रति ५० २ पत्र सम्या १४ साइज ११॥×४ इक्क

# कर्मप्रकृति ।

मृलकत्तं श्राचार्य नेमिचन्द्र। टीकाकार श्रक्षातः। भाषा प्राकृत संस्कृतः। पत्र संस्था ५६ साइज धालामा उच्च । विषय-गौक्सप्टमार कमकांच्छं की मुख्य र माथां भी का संकृतनं और उन पर संस्कृतं में टीका। टीका सरल श्रीर स्पष्ट है। लिपि सवत् १५७७ मंडक्षाचार्य श्री धम्मेचन्द्र के शासनकाल में खडेलकालवशी सन्न श्री प्याहल ने नागपुर नगर म स्रथ की प्रतिर्लिप कराई।

प्रति न० र प्रष्ठ सरया १४ साटज १०xx । इखा । जिवि सवत १०००

प्रति न० ३ प्रमु सम्या ६. साइज १०॥×४॥ इस्त्र । कवल मृत है । **साथा मैन्या** १६०

प्रति न० ४ प्रश्न संस्था १६ मोडक (ऑफ्ट्रा) इस्त्र ।

प्रति न्० ४ पृष्ठ संख्या १४. साइज १०×४॥ इ**छ** ।

प्रति नं ६ १ १ मन्द्या २० साः मन्दाश्रंभ १ १ कि विस्ति १७६२. श्री व्यानंत्रशंसकी के लिए श्री हेमराज ने लिसी।

प्रति नं ० ७ पृष्ठ संख्या ४४. साइज ११x४॥ इक्क । प्रति सटीक है। टीकाकार भी सुमातिकीर्ति । टीका संस्कृत में है।

प्रति नं ० ६ पृष्ठ संख्या २१ साइज १०॥×४॥ इक्का । त्विष संवत् १६२१. व्विषस्थान चंपावती । प्रति नं ० ६. पत्र सस्या १३. साइज १०॥×४॥ इक्का । प्रति नं ०. १०. पृष्ठ संख्या १२. साइज ११॥×४ इक्का । प्रति नं ० ११. पृष्ठ संख्या १३. साइज ११॥×४ इक्का । प्रति नं ० १२. पृष्ठ संख्या १३. साइज १२×४॥ इक्का । प्रति नं ० १२. पृष्ठ संख्या १६. साइज १२×६ इक्का ।

र्व कमविपाक।

र वियता भट्टारक श्री सक्तकोर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र मंख्या २०. साईज १०×४॥ इख्र । अन्तिम खंश---

इति भट्टारकं सक्तकोत्तिदेवविरचितकमंतिर्पाकं प्रेथं समाप्तः । महिसासनपुरे श्रीदिनाथचैत्या-लये त्रह्म साह साख्येन स्वहस्तेन लिखितः ।

<sup>४२</sup>ू कमस्वरूपः।

टीकाकार पंज श्री जगन्नाथ । भाषा प्राकृत-संस्कृत । पत्र सरुया ४४ साइज १३×६॥ इक्क । लिवि संवत् १८६६ श्री नैमिचन्द्राचार्य के गोर्मशृमार कर्मकंड नीमके प्रेथ में प्रमुखं २ गाथाओं का संस्कृत में अर्थ लिखा गया है । श्रान्ति के एष्ट नहीं है ।

¥**र वस्त्र ।** 

रचियता श्री भट्टबाहु स्नामी। भाषा श्राकृत। पत्र संख्या १४७ साइज १०४४ इक्का प्रेस्विक पृष्ठे पर १४ पिक्तिया तथा प्रति पंक्ति में ४८-४४ अव्हर। विकिय संबंदि १७०६, बाकुल भाषा से संस्कृत में टीका भी है।

प्रति नं ० २. पत्र संख्या ८८. साइज १०॥४४॥ इक्क । लिपि संवत् १४४४. मन्त्री श्री सार्यंक ने श्री देवनंदन के उपदेश से प्रत्य की अलिलिपि कनवानी ।

### कन्यासमंदिरस्तोत्र ।

रचयिता श्री कुमुदचन्द्राचार्य । माषा संस्कृत । पत्र संख्या १४. साइज १०॥x४ इन्न । प्रति मटीक है । प्रथम पृष्ठ फटा हुन्ना है ।

प्रति सं० २ पत्र संख्या १४. साइज १०॥×४॥ इख्र । लिपि संवत् १४६४ प्रशस्ति है लेकिन ऋपूर्ण है । किपि स्थान चंपावती ।

प्रति नं० ३, पत्र संख्या १४. साइज १०॥४४ इक्का। लिपि संवन १६३६. लिपिस्थान-मालपुरा (जयपुर)। प्रति सटीक है। टीकाकार केरावगिण हैं।

प्रति नं० ४ पत्र संख्या ४. साइज ११॥×४ इ**छ** । लिपि संवत् १४१८. लिपिकार-श्रमरदेवगरित ।

प्रति नं ० ४ पत्र सरूया १४. साइज १०॥x४ इक्का प्रति अपूर्ण है। प्रथम पृष्ठ नहीं है।

प्रति नं ६ एत्र संस्था १३. साइज १०x४।। इख्रा । प्रति मटीक है।

प्रति नं ७ पत्र संख्या ७. साइज ११x४ इक्स । प्रति मटीक है ।

प्रति नं० = पत्र में रूया २० साइज १२×६ इक्का। प्रति सटीक है। टीका विस्तृत है। प्रति ऋपूर्णा है। २० से आगे के प्रष्ट नहीं है।

र्पात नं० १०. पत्र संख्या ८. साइज १०x४ इखा।

प्रति नं॰ ११. पत्र संख्या ४. साइज १०४४ इखा। स्त्रोत्र की लिपि की मानवाई ने करनायी लिपिकाल सकात।

प्रति नं १२, पत्र संख्याधः साङ्ज १०×४।। इक्षा । लिपि संवत् १८०६ । लिपि स्थान उदयपुर । लिपि कर्ता भी जिनदास मुनि ।

प्रति नं १३. पत्र संस्था ३०. साइज १२×४॥. लिपि संवत् १८३८.

#### करकग्डु नारत्र ।

रचयिना मुनि कनकामर । भाषा अपभ्रंश । पत्र संख्या ६८ साइच १०x४।। इश्च प्रत्येक पृष्ट पर १०

#### **\* आमेर भंडार के प्रमध** \*

पंक्तिया और प्रति पक्ति मे ३०-४२ श्रक्तर । प्रतिबिधि संतत १४६३ माघ बुदि १३ ।

प्रति गं• २. पत्र संख्या ६२. साइन १०॥×४ हक्ता प्रतिलिपि सवत १४८१ चैत्र बुदि ६ । लिपि कर्त्ता की प्रशस्ति दी हुई है ।

प्रति नं ३ पत्र संस्था ६१ साइज १२×४ टब्ब । निषि संबन् १६१६ भट्टारक स्रभयचन्द्र के समय म क्षुल्लिका चन्द्रमती ने प्रतिनिष्पि बनाई ।

प्रति न० ४ पत्र संख्या ८३ पत्र सख्या ६४४ इच्छ । श्रादि के २ तथा श्रन्त के प्रष्ठ नहीं हैं। १८ कारकंडु चित्रि ।

रचियता आचार्य शुभचन्द्र और मुनिश्री सकल भूपण्। भाषा संस्कृत। पत्र संस्या १०६ साउज १९४४ इक्का प्रत्येक पृष्ठ पर १० पक्तिया तथा प्रति पंक्त मे २६–३६ अत्तर। प्रन्थ के अन्त मे २६ पण की एक विस्तृत प्रशन्ति नी हुई है। प्रथम चार पृष्ठ नहीं है।

<sub>४७</sub> कविप्रिया ।

रचिता कवि केशवदास । भाषा बिन्दो । पत्र सस्या ४६ साइज १०×४ ८ छ। प्रथम २ प्रष्ट नहीं हैं। रूट कातन्त्र व्यक्तिम्स ।

> रचियता श्री सर्वत्रमी । भाषा सम्झत । पत्र समया ४४ साइज ११॥४४ इक्क । केवल सूत्र मात्र हैं । प्रति नं० २. पत्र सम्ब्या २० साइज १०४४ इक्क । प्रति श्रपूर्ण है । प्रति नं० ३. पत्र संस्या १२ । साइज १०४४॥ इक्क । प्रति श्रपुर्ण है ।

### ध्र काम प्रदीप ।

रचयिता श्री गुणाकर। भाषा संस्कृत। पत्र संस्था २३ साइज १०४४ इ**छ। प्रति अपूर्ण है।** अन्त के पृष्ठ नहीं है।

### <sup>५०</sup> कारकविलास ।

रचियता श्रज्ञात । पत्र संख्या ४. भाषा संस्कृत । साइज १०॥×४॥ इक्क । प्रति नं∘ २. पत्र सख्या ६. साइज १०॥×४ इक्ट थ

#### कालज्ञान ।

रचियता श्रद्धात। बावा संस्कृत । एव सख्या १०. साइज १०॥४५ इख्र । विषय-श्रायुर्वेट । प्रति स्वपूर्ण है । प्रारम्भ के पृष्ट नहीं है ।

#### कालज्ञान ।

रचीयता श्रद्धात । भाषा सम्बन्त । पत्र संख्या ४४ ग्राइज ११x४ इखा । विषय ज्योतिए !

# काञ्यादर्भ !

रचीयता महाकांव श्री वंडी। भाषा सम्ऋत । पत्र सख्या ३८ माइज ६×३ इख्न । केवल तीन परिच्छेव है ।

प्रति नंद २, पत्र संख्या १२ साइज १०॥४४ इख्र । प्रति अपूर्ण है ।

#### काव्यक्रकाश ।

बर्चायता श्री प्रस्मट । मापा संस्कृत । पत्र संगया १८३ साटज १०४४। इक्स । विषय-श्रवकार शास्त्र । बिप सवन ६६८.

प्रति तरु २ प्रति महोक हे १ हीकाक र श्रा सहिश्वर विवायत्तिकार । पत्र सस्या २२४. साइज ११४५ इच्च ! बिपि सवत १६२४ प्रति नवान ।

प्रति न ३ कार्निका सात्र । पत्र सन्त्या ४ कार्निमा सन्त्या १८६ ।

#### काव्यालंकार ।

रचीयता श्री इद्दर। टीकाकार पहिन श्री निमा भाषा सम्कृत । पत्र सम्या १५२ साइज १०४॥। इञ्च

#### किरगावनी मटीक 1

रचीयता उदयनाचार्य । टीकाकार श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १७६ साउज १०४४। इञ्च । स्वप्य-स्याय । त्वित सन्त १६२४ इस मथ का भण्डार से ४ प्रति श्रीर है ।

### , किरातार्ज नीय :

रचियता महाक्रीय भार्यव । टीकाकार प्रकाशवर्ष । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था २१६ साइज १०x॥ इख । प्रति नं ० २. मृत्यमात्र है । पत्र संस्था ४३ साइज १०x४ इन्द्रा । लिपि संवत १७४०. लिपि कर्ता श्री केशर सागर ।

प्रति नं० ३. पत्र संख्या १६६ साइज ११।|x火।| इक्का । लिपि संवत् १८२० प्रति सटीक है । टीका कार श्री एकनाथ भट्ट ।

प्रति न० ४ पत्र सख्या १४४ साइज १०×४ इच्छ। लिगि सवत् १७४३ लिपि कर्त्ता महात्मा सावलदास ।

प्रति नं० ४ पत्र संस्था १४८. साइज १०॥४४ इन्छ , लिपि संवत् १७१६. लिपि स्थान मोजमाबाट (जयपुर )।

प्रति नं ६ पत्र मरुया १३७ साइज १०४५ इज्ज । प्रति सटीक है। प्रति श्राचीन है।

प्रति २० ७. पत्र सम्ब्या १७१ साउज ११×४ इ**छ । प्र**ति सटीक है । टीकाकार जल्लनाथ सूरि । किया कोष ।

> भाषा हिन्हि । पद्म ) । वत्र संख्या २० साइज ६॥×४॥ दञ्च । प्रति ऋषुगः है । सगलाचरण —

> > समोसरण लिंद्यमे सहित वरधमान जिनराय। नमो विद्युय वृद्धित चरण्, भवि जन को मुखदाय॥ १॥

र्शात न०२ पत्र संख्या ४१ साइज ११॥×४ इखा। यन्य श्रपूर्ण हैं। ४१ से श्रामे के प्रष्ठ नहीं हैं। १०€ कियाकल्पलना ।

रचियता श्री साधु सुन्दर गरिंग । भाषा सम्कृत । पत्र संस्थ्या ३०३ माइज १०॥×४॥ इ**छ** । **लिपि** स्वत १७८४ ।

१२० ज्ञमार संभव ।

रचियता महाकवि श्री कालिटाम । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ४२ साइज १०॥४४ इख्र । सप्तम सगे पयन्त है । लिपि सवत् १६६४ लिपि स्थान चपावती । इस महाकाव्य को 🗷 प्रतियां और है । १९१९ केवलअक्तिनिराकरणा ।

रचिंग्ता पं जगन्नाथ । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ६ साइज १०४४॥ इक्का । प्रत्येक पृष्ठ पर १०

#### \* 'प्रामेर मंडार के प्रन्थ \*

पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे ३३-३८ अझर । लिपि संवत् १७३० । विषय-केवलझानियों के अहार का खडन ।
^ कोकसार !

रचियता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र संस्था ६. साइज =xx|। इक्का

### कोष्टक रीका।

टीकाकार पं० श्री वेदा । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७. साइज १०×४ इच्छ । विषय-ज्योतिष ।

खं

#### खंडप्रशस्तिकाव्य ।

रचियता श्रज्ञात । प्रष्ठ संख्या ४. साइज ६×४॥ इख्र । पद्य संख्या २१ विषय-रघुवंश स्तुति । प्रति न० २ प्रष्ठ सम्या ४. साइज १०×४ इख्र । लिपि सदन १६२४ ।

1

### गगक कौमुदी।

रचिता ज्योतिपाचार्य श्रा मिणलाल । भाषा मस्कृत । पत्र संस्था ११. माडज १०x४ डब्ब । विषय ज्योतिष । लिपि संबन १६६२ ।

### गिषातशास्त्र।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७. साइज ११x४। इख्न । विषय-ज्योतिष ।

## गणितकौमुदी।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४२. साइज १२×६।। इक्का । विषय-गणित । प्रति अपूर्ण है ।

### गणित नाममोला ।

रचियता ऋज्ञात । माषा मंस्कृत । पृष्ठ संस्था ७ साइज १०४९ इक्क । विषय-उथोतिष ।

गणितलीला ।

रचियता श्री पं० भास्कर । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २३ साइज १०॥×४॥ इस्त । वर्व गणधरवलय पूजा ।

रचियता भट्टारक श्री सकलकीर्त्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६. साइज १०॥×१ इक्व"। पत्र-

रचियता भट्टारक सकलकीर्ति । भाषा संस्कृत । साहज्य ११४४ इख्रां विषय ' मुनियौं का श्राचार शास्त्र । प्रत्य के श्रन्त में चौबीस तीर्थकरों की स्तृति भी दी हुई है ।

गमपडारचक्र ।

रचियता श्री देवनन्दी। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या ६ साइज १०॥०४ उठन प्रति सटीक है है प्रहलाभद

रचियता श्री दैवज्ञ गरोश। पत्र संख्या ११. साइज १०॥ ४४ इक्का प्रति अपूर्ण। ११ से आगे के प्रम नहीं है।

928

ग्रहलाधवमारण ।

रचियता श्रहात । भाषा मस्कृत । पुस्तक मे नद्दत्रों के श्रतग २ फल दिखलाये गये है । ग्रहलाघव ।

गचिता श्री गगोश गण कित । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २४. साइज १०॥×४॥ इक्का । विषय— ज्योनिय । तिप संवत १६०६ प्रति सुन्दर है।

्रेप्रहागमकौत्हल ।

रचियता श्री देदचंद । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ⊆२. साइज १०॥×४॥ इन्छ । लिपि संघन् १६७१. विषय-ज्योतिष ।

426

गिरधरोनन्द ।

रचियता श्री गिरघर । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३४. साइज १०x४॥ इक्का प्रति श्रपूर्ण है।

प्रारम्भ के ८ तथा श्राम के पृष्ठ नहीं है। विषय-ज्योतिष।

#### गुटका न० १

लिपिकार श्रज्ञात । पत्र सख्या १००, साइज धा×६ इऋ ।

विषय-सूची--

- (१) जिन सहस्रनाम (जिनसेनाचाये) (संस्कृत)
- (२) अनंत वृत पूजा विधान ( संस्कृत )
- (३) चतुर्विशांत तीथेकरपृजा (संस्कृत)
- (४) मोच शास्त्र
- (४) पूजन संप्रह

### गुटका नं० २

लिपिकार श्रज्ञात पत्र संख्या १७४. माइज १०॥×६॥ इश्च । लिपि सवत् १६०७।

मुख्य विषय-सूची --

- (१) त्रिशच्चतुः शिंत का पूजा (श्राचार्य शुभचन्द्र)
- (२) नांन्द्सघ गुर्वावली (संस्कृत)
- (३) जिनयज्ञकल्प. (५० आशाधर)
- (४) श्रंकुरापंग विधि (संस्कृत)
- (४) रूपमजरी नाममाला (रूपचन्द कृत)

#### गुटका न० ३

लिपिकार श्रक्षात । पत्र संस्था १४० साइज ६। ४४ इन्ह्य । एस गुटके में कोई उल्लेख नीय सामग्री नहीं है । गुटका नं ० ४

लिपिकार श्री जगानन्द श्रीर लिखमीदास। पत्र सख्या १७४. साइज ७४४ इक्का लिपि संत्रत् १७१०. श्रीर १७२६. लिपिस्थान नेवटा (जयपुर)

विषय-सूची---

(१) जिनसङ्खनाम स्तवन (संस्कृत)

```
(२) श्रादित्यवार की कथा
                                   (हिन्दी)
        (३) नेमिजिनेश्वर राम
        (४) लब्धि विधान विधि
        (४) निद्राप सप्तमी की कथा
        (६) रत्नत्रयविधान कथा
        (७) पुष्पाञ्जलि त्रत कथा
                                            ( पं० हरिश्चन्द्र )
        ( = ) धर्मरासो
        (६) जिनपूजा फल प्राप्ति कथा "
गुटका नं० ४
        लिपिकार ऋज्ञात । पत्र संख्या २०० साइज ७४७ इख्न ।
        विवय-सूची--
        (१) शकुन पाशा केवली (सम्झत)
         (२) चितामणि पार्श्वनाथ स्तवन (संस्कृत)
        (३) भक्तामर स्तोत्र
        (४) हिदोला (ध्रपश्रंश)
        (५) प्रश्लोत्तर रत्नमालिका (संस्कृत )
        (६) द्वादशागानुप्रेचा (प्राकृत) लक्ष्मीचन्द
        (७) आवक अतिकमण् (प्राकृत)
        ( = ) पट्टावस्ती ( संस्कृत )
         (६) आगधना प्रकरण (प्राकृत)
        (१०) सबोध पचाशिका (प्राकृत)
        (११) यति भावानाष्टक ( संस्कृत )
        (१२) तत्त्वसार (प्राकृत)
        (१३) समाधिशतक ( मस्कृत )
        (१४) सज्जन चित्तवल्लभ (संस्कृत)
        (१४) कपाय जय भावना ( संस्कृत )
```

- (१६) श्रतस्कंघ
- (१७) इष्टोपदेश ( संस्कृत )
- (१८) अनस्तमितिव्रताख्यान (अपभ्रंश)
- (१६) प्रतिक्रमण (संस्कृत)

### गुटका नं० ६

लिपिकार अज्ञात। लिपि संवत् १६३४. पत्र संख्या २४०. साइज ७४७ इ**ज्र**्र

मुख्य विषय-सूची-

- (१) ज्ञानांकुश (सस्कृत)
- (२) सुपयदोहा (प्राकृत)
- (३) अनुप्रेचा (अपभ्रंश) (पं० जगसी )
- (४) स्वकार पाथजी (प्राकृत)
- (४) उपासकाचार (संस्कृत)
- (६) ज्ञानसार (प्राकृत)
- (७) रत्नकरण्ड श्रावकाचार
- ( 🖒 श्राराधनासार ( प्राकृत )
- (६) द्याराघनासार टीका (प्राकृत-संस्कृत)
- (१०) दर्शनज्ञान चरित्र पाहुड (प्राकृत)
- (११) भाव पाहुड ( प्राकृत )
- (१२) मोत्त पाहुड
- (१३) स्वयम्भू स्तोत्र ( संस्कृत )
- (१४) त्रैलोक्य स्थिति (सस्कृत)

# ४ गुरका नं० ७

लिपिकार श्री छीतर । पत्र संख्या १२४. साइज =xx इक्का लिपि संवत् १८०४. लिपि स्थाम अजबगढ मस्य प्रदेश।

विषय-सूची-

(१) जिनस्तोत्र (संस्कृत ) पं० जगम्नाथ वादि कृत

```
(२) नेमिनरेन्द्र स्तोत्र (संस्कृत-)
        (३) त्रिरत्नकोष (संस्कृत)
         (४) शक्कन विचार (हिन्दी)
         ( ४ -) पुरवाइ मन्त्र ( संस्कृत ) ,
<sup>२३५</sup>
गुटका नं० ⊏ें
        जिनिकार अकारत । पत्र संख्या १३४. साइज १०×६ इक्का । गुटका जीर्ग शीर्ग हो चुका है।
         विषय-सूची---
        (१) नाटक समय सार (ब्हिन्दी)
        (२) स्तुति संप्रह
                            (हिन्दी)
गुटका नं ० ^
         लिपिकार श्रज्ञात । संख्या ४०. साइज ७।×७। इस १
         विषय-सूची---
         (१) सोलह कारण पूजा ( अवभ्रंश)
         (२) दच लक्तए पूजा (मंस्कृत)
         (३) चतुर्विशति म्वयम्भू स्तोत्र (सस्कृत्)
         (४) निर्वाग काण्ड गाथा
         ( 🗸 ) लब्बि विधान पूजा
         (६) तस्त्रार्थ सूत्र, रत्नत्रय पूजा आदि
गुटका नं० १०
         तिपिकार श्रज्ञात । पत्र सख्या १४०. साइज १०॥×७॥ इछा।
         विषय-सूची---
         (१) हितोपदेश भाषा पत्र ८६
       🕆 ( २ ) सुन्दर श्रृंगार
```

```
(३) समयसार नाटक
        (४) प्रतिक्रमण्
        (४) भक्तामर स्तोत्र
        (६) उपसर्ग स्तोत्र
गुटका नं ०११
        लिपिक र जीता पाटगी । पत्र संस्था ३७६ साइज शा×शा इक्क । लिपि संवत १६६०, लिपिस्थान
आगरा। प्रारम्भ के १६ पृष्ठ नहीं हैं।
        विषय-सूची-
        (१) भविष्यदत कथा (हिन्दी) ब्रह्म राडमल ।
        (२) आदित्यार कथा (हिन्दी)
        (३) जिनवर पद्धडी
        (४) नेमीश्वर राम
        (४) पंचेद्रिय वेलि (हिन्दी ) रचना मवन् १४८४।
        (६) श्रीपाल रामो .. त्रह्मराइमल्ल । रचना मंबत् १६३० ।
        (७) माधवानल चौपई। रचना सैवन् १६१६।
        (=) पुरदर कथा।
गुटका न० १२
        लिपिकार श्रज्ञात । पत्र संख्या १२१ साइज ६॥xx इख्र । लिपि संबत् १४७१।
        विषय-सूची-
        (१) समोकार पाथडी (हिन्दी)
        (२) सुदशन पाथडी ( अपभ्रश)
        (३) विद्नचो । की कथा (श्रपभ्राश)
        (४) बाहुर्बाल पाथडी
        (४) शिवकुमार की जयमाल
        (६) ब्रादशानुप्रेचा
```

```
(७) नदियों का द एन
गुटका नं० १३
        लिपिकार श्रज्ञात । पत्र संख्या ६७, साइज ६॥xx इख्न । लिपि सवत् १७५८ ।
        विषय-सूची--
        (१) विषापहार स्तोत्र भाषा अचलकीर्त्तं कृत
        (२) दशलत्तरण त्रथ कथ (हिन्दी) अ० वि रास
        (३) सोलह कारमा व्रत कथा ,,
        (४) बांहरा षष्टि त्रन कथा
        ( प्र ) मोच सप्तमी कथा
        (६) निर्दोष सप्तमी कथा
        (७) पच परमेष्ठि गुगा वर्णन "
गुटका नं० १४
        त्तिविकार उपाध्याय सुमति कीर्ति । पत्र संख्या १२० साइज अप्र इच्छ । तिपि संवन् १७०६ ।
        विषय-सूची---
         (१) ऋंकुरारोपण विधि (सम्कृत)
         (२) जिनसहस्रनाम स्तवन (सम्कृत)
         (३) सकलो करगाविध (सम्कृत)
         (४) जिनयज्ञ विधान । सम्छत )
         (४, यज्ञ दीचा विधान (संस्कृत)
         (६) त्रिशदिद्वार्चन विधि (संस्कृत)
```

<sup>५४ २</sup> गुटका न० १४

तिविवकार श्रज्ञात। पत्र संख्या १२४. साइज ६॥×६ इका।

(७) पल्यांबिभानरास (हिन्दी)

### विषय-सूची--

- (१) मेरुपंक्ति कथा (हिन्दी)
- (२) सीमंघर स्वामीकी स्तुति (हिन्दी)
- (३) कलिकुंड पार्श्वनाथ वेल (हिन्दी)

# । गुटका नं० १६

लिपिकार अज्ञात पत्र संख्या २३१. साइज ६।|XX|| इखा ।

### विषय-सूची--

| (१) सामायिक पाठ               | ( संस्कृत ) |
|-------------------------------|-------------|
| (२) लघु पट्टावली              | 97          |
| (३) चौतोस त्र्यतिशय भक्ति     | 77          |
| । ४) सिद्धालोचन भक्ति         | 77          |
| (४) श्रुत् भक्ति              | 99          |
| (६) दर्शन भक्ति               | 471         |
| (७) चारित्र भक्ति             | 97          |
| ( = ) नंदीश्वर भक्ति          | 19          |
| (६) योग मक्ति                 | 77          |
| (१०) चोबीस तीर्थंकर मार्क     | 99          |
| (१२) निर्वाण भक्ति            | **          |
| (१३) वृह्न प्रतिक्रमण्        | לל          |
| (१४) वृहद्स्वयम्भु            | 97          |
| (१४) ब्राह्मचार प्रतिक्रमग्   | 99          |
| (१६) यृहद् पट्टावली           | 39          |
| (१७) तत्त्वार्थं सूत्र स्तुति | 99          |
|                               |             |

# गुटका नं० १७

लिपिकार अज्ञात । पत्र संख्या १३६. साइज ६॥×६॥ इख्न । गुटके में उल्लेखनीय सामग्री नहीं है ।

#### नम्प्र गुटका नंबर १८

लिपिकार श्रज्ञात । पत्र संख्या १४० साइज ७x४ इख्न ।

### विषय-सूची--

- (१) अठारह नाता की कथा (हिन्दी)
- (२) श्रीपालगम (हिन्दी) (ब्रह्म रायमल्ल)
- (३) नेमीश्वर रास " "
- ( ४ ) रदश्न च**रित्र** ।,
- ( ५ । परमात्म प्रकाश ( प्राकृत )

#### <sub>बर्ध</sub> गुटका न० १६

ात्र सरूया २४०. प्रारम्भ के १६० पत्र सवत १६४६ में भट्टारक श्री वर्म्भचन्द्र के द्वारा श्रामर में लिखे हैं तथा श्रामे के ६० पत्र संवत् १७४१ में श्रम्य महोदय ने लिखे हैं।

#### मुख्य विषय मूर्चा-

- (१) विपायहार स्तोत्र (संस्कृत)
- (२) एकी भाव स्तोत्र "
- (३) भूपालस्तवन ,,
- (४) मुक्तावली गीत (हिन्दी)
- (४) यमकाष्टक (संस्कृत)
- (६) अ'तरीच पार्श्वनाय स्तुति (हिन्दी)
- (७) श्रादिनाथ स्तुति ,
- ( = ) चौरासीलाख योनि के जीवों की स्तुति ( हिन्दी )
- (६) त्रेपन किया विनती (हिन्दी)
- (१०) श्रकृतिम चेंत्यालयों की स्तुति ,
- (११) नंदीश्वर भक्ति ( अपभ्रंश )
- (१२) प्रतिकमण (संस्कृत)
- (१३) श्राराधना सार ( प्राकृत )

- (१४) श्रादित्यवार कथा (हिन्दी)
- (१४) सप्तव्यसन (हिन्दी)
- (१६) ऋषिमंडल स्तोत्र (संस्कृत )

### गुरका नं० २०

त्तिपिकार श्रज्ञात । पत्र संख्या ४० साइज ७x४॥ इख्र । गुटके में विशेष जल्लेखनीय सामग्री नहीं है । गुटका नं० २१

पत्र संख्या ४०. साइज १०॥x४ इच्च । लिपिकार श्रज्ञात । गुटके म कोई महत्त्वपूर्ण सामग्री नहीं है ।

# गुटका न० २२

त्निपिकार श्रज्ञात । पत्र सख्या १७० साइज शा×६ इक्र ।

### गुटका नं० २३

लिपिकार श्रहात । पत्र संख्या ४० साइज ६॥×६॥ इ.ख.। गुटके मे विशेष उल्लेखनीय सामग्री नहीं है।

### गुटका नं॰ २४

लिपिकार श्रज्ञात । पत्र मख्या ४०. माटज ६॥×६॥ इश्च । लिपि मंबन १८२८ लिपिस्थान चाटमू (जयपुर ) गुटके में विशेष उल्लेखनीय सामग्री नहीं है ।

### गुटका नं० २५

लिपिकार त्रज्ञात । पत्र संख्या २० साइज ६॥×६॥ इक्का । लिपि संवत् १८०० लिपिस्थान चकवाडा (जयपुर राज्य ) गुटकं में केवल भजनो का सम्रह है ।

### गुटका नं० २६

तिर्पिकार सदाराम । पत्र संख्या १००, साइज आ×६॥ इक्क । तिपि संवत् १७७३, गुटके मे स्तोत्र भजन श्रादि का सम्रह है । गुटका नं० २७

लिपिकार भट्ट तुलाराम । भाषा सस्कृत हिन्दी । पत्र सख्या ४४. साइज १०४४।। इ**छ ।** लिपि संवत १८६६. लिनिस्थान पाटण ।

२५५ गुटका नं० २८

लिपिकार श्रज्ञात । पत्र सप्या ७० साइज १०४६ ३३ । गुटके में पद्मर्नान्द कृत पात्रभेद ( हिन्दी ) के अतिरिक्त कोई जल्लेखनीय सामग्री नहीं है ।

नप्रध गुटका नं० २६

लिविकार भी ह्मराज । पन्न मंख्या १२६ साइज ८४७ इ**स** । लिपि मंबत् ५४ ८ । विषय-सूची—

- ( १ ) निशल्याष्टमी कथा (हिन्दी )
- (२) हिन्दी पद्मावली। उसम ⊏3 टोहो का सम्ब्रह है। क्षिका नाम कही पर भी नहीं दिया है। भाषा और शेंली के लिहाज से टोहे बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं।
- (३) पहेली संग्रह । इसमे ७१ पहेलिया दी हुई है । आगे उनका उत्तर भी दिया हुआ है ।

(४)नवरत्न कवित्त

- (४) संस्कृत पद्म संग्रह । इसमे नीति तथा वार्मिक ६६ पद्मी का संग्रह है।
- (६) दशलक्षण त्रतीद्यापन
- (७) कर्णामृत पुराग् की भाषा
- ( = ) हरिवश पुरास की भाषा

गुटका न० ३०

तिपिकार ऋझात। पत्र सख्या १४ साइज ८४७ इ**छ**।

गुटका नं० ३१

लिपिकार लालचन्द्र । पत्र संख्या १७४. साटज ८×६ इक्का । लिपि सत्रन १८१०

### गुटका नं ॰ ३२

लिपिकार श्रञ्चात । पत्र सख्या १८२. प्रारम्भ के ३२ प्रष्ठ तथा वीच के कितने ही प्रष्ठ नहीं हैं। लिपि संबन १४४८. गुटके मे श्रदेंडव महाशान्तिक विधि लिखी हुई है।

### गुटका नं० ३३

लिपिकार श्रज्ञात । भाषा हिन्दी-संस्कृत । पत्र संख्या ६६ । साइज ४×= दुख्च । गुटके मे नेमिनाधरासौ-तथा पूजन संघह है ।

### गुटका नं० ३४

तिप्तार यति मोनीराम। तिपि संवन् १८२६ पृष्ठ सन्या ४६ साइज ४॥४४॥ इश्वः गुटके के प्रारम्भ मे मार्गणा, गुगास्थान, परिपढ, कर्म, कषाय आदि के केवल भेट दिये हुये है। बाद मे शनीशर की कथा वी हुई है।

#### गुरका न० ३४

लिपिकार आहत । पत्र संस्था २०. साइज ४x४ इख्र । गुटके ने भक्तामर स्तोत्र खाँर पूजन के अतिरिक्त कोई विशेष सामग्री नहीं है ।

### गटका नं० ३६

लिपिकार श्रज्ञात । पत्र सख्या १२० साइज शा×शा दुखा गुटके में कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं है। केवल पुजन समह ही है।

### गुटका नं० ३७

त्तिपिकार जयरामदास । पत्र संख्या १२४. साइज शा×४ इखा । तिपि संवत १७४२. श्रीर १७६७,

#### गटका न० ३८

लिपिकार श्रज्ञात । भाषा प्राकृत संस्कृत श्रीर श्रपञ्चरा । पृष्ठं संख्या १०७. साइज ६४४ इख्र । लिपि सबत् १६१२ ।

```
विषय-सूची---
            १) खंड प्रशस्ति (मंस्कृत)
            (२) प्रश्नोत्तरस्तमाला (सम्कृत)
            (३) विषापहारस्तवन
            (४) भूपालस्तवन
                                  (संस्कृत)
            (४) ज्ञानाकुश (सम्कृत)
           (६) भक्तामरम्लोत्र
            ( ७) एकीभावस्तीत्र
            ( ८ ) पार्श्वनाथ पद्मावनी स्तोत्र
            (६) राजा दशस्थ जयमाल (प्राकृत)
            (१०) बीम तीर्थंकर जयमाल ( ऋपभ्र श )
           🐫 🐎 बर्ड मान स्वामी ज्यमाल 🖟 प्राकृत )
            (१२) स्वानावली
                                  (संस्कृत)
            (१३) सिद्धचक जयमाला
           (१४) सक्तानचित्त ब्रह्म
           ११५ निजमति सबोधन
                                  ं ( प्राकृत )
           (१६) दशलद्दाग जयमाला
           (१५) चौगमी जाति माना
           +१=) जिनेन्द्र भवन स्तवन
           🗤६) चित्तामणि पार्श्वनाथ स्तवन "
           १२०, सरस्वति जयसाला
           (२१) गीत (हिन्दी)
           (२२) सन्तर्भगी ( संस्कृत )
१६६गुटका न० ३१
           र्त्तिपकार श्रहात । भाषा संस्कृत हिन्दी । पत्र संस्था १४६, साइज ६×४॥ इक्का
           विषय-सूची---
           (१) परमानन्द्र स्तोत्र (संस्कृत)
```

```
(२) देव दर्शन (संस्कृत)
          (३) बारह भावना (हिन्दी)
          (४) जोग रासो
          (४) वजनाभि भावना "
          (६) गांत्र भोजन कथा (हिन्दी),
          (७) स्तृति
          ( = ) क्ल्याग् मन्दिर भाषा .,
          (६) चौरासी लाख योनि के जीवो की पार्थना (हिन्दी)
          (१०) आराधना प्रतिबोध (हिन्दी)
          (११) दोहायली रूपचन्दकृत (इन्दी)
          (१२) निर्याणकाण्ड भाषा
          (१३) विश्वमान बीस तीर्थ त्रों की स्तृति (हिन्दी )
          (१४) राजुल पन्चीमी
          (१४) कर्म छत्तीसी
          (१६) श्राध्यातम बत्तीर्मा
          (१७) वेडक लक्स
          (१८) दोहावली
          (१६) झूलना (हिन्दी)
          (२०) जिनेन्द्रस्तुति
          (२१) पंचमगुणस्थान का वर्णन
          (२२) चारों ध्यानों का वर्णन
          (२३) परिषह वर्शन
          (२४) वैराग्य चौपाई
्राटक। नं॰ ४०
          लिपिकार नान्हौराम । पत्र संख्या १२४. साइज जारूशा इक्क । लिपि मॅवन १८६१ श्रीर १८११.
         विषय-सूची---
          (१) गृह शान्ति स्तोत्र (संस्कृत)
```

- (२) सामायिक पाठ सार्थ। मृल भाग-प्राकृत। ऋर्थ हिन्दी मे है। हिन्दी ऋर्थ कर्त्ता श्री नान्हीराम।
- (३) भक्तामर स्त्रोत्र भाषा।

<sub>मध्य</sub> गुटका न० ४१

लिपिकार साह शकरदास । पत्र संख्या ८०.. साइज ६×६ इ**छा। लि**पि संवत् १८०३. लिपि स्थान चाटसू ।

मुख्य विषय-सूची---

- (१) पाच ज्ञान भेद (हिन्दी)
- (२) ग्यारह श्रम विवरण
- (३) पच परमेष्ठी गुरा वर्णन ,
- 🗥 । सम्यक्ता के भेद
- (४) चाँदह गुणस्थान भाषा। भाषाकार श्री ऋग्वयराज।

<sup>५६√</sup> ृगुटका नं० ४२

लिपिकार श्रज्ञात । पत्र सस्या ४०. साइज द्रप्रा। इक्न ।

965

गुटका नं० ४३

लिपिकार श्री ग्वृशालचन्द । पत्र संख्या २३३ साइज शा×३॥ इक्क । लिपि संवत् १८०४. लिपिस्थान बेग.सनगर( श्रागरा )

### विषय-सूत्री

- (१) पद्मावती स्तोत्र (सस्कृत)
- (२) ऋषि मंडल स्तोत्र
- (३) पाश्च नाथ चितामिंग स्तोत्र ,,
- (४) बद्ध मानस्तोत्र ,
- (४) चतुर्विशति स्तवन "
- (६) जिनरज्ञा स्तोत्र "
- (७) समयसार नाटक (इन्दी)

### गुटका नै० ४४

लिनिकार श्रज्ञात । साइज १४४ इद्धा । पत्र सरावा ७४

#### विषय-मूची---

- (१) यद संग्रह (हिन्दी) रचियता श्री सुरेन्द्रर्शित। इस संग्रह में कदाव १०० से श्रीघर पद रा
- (२) पूजन तथा श्रन्य पर समह

#### गुटका न० ४५

लिपिकार श्रज्ञान । पत्र सस्या १४० स उज १४४ ३ छा । र्टक पे केंगल सुन्दरता वजी क पदी रा जी संग्रह है।

### गुटका नं० ४६

त्तिपकार श्रज्ञात । पत्र सस्या १२४ माइज ६x४ इख्र । रुटके के आघे से श्राधिक प्रष्ट फटे हुये है । गुटके में कोई उल्लेखनीय मामग्री नहीं है ।

### गृटका नं० ४७

लिपिकार श्रज्ञात । पृष्ठ सरव्या १४६ साउज ६×६ इखा । गुटके मे कोई विशेष उल्लेखतीय सामग्र' नहीं है।

### गुटक: नं० ४⊏

लिपिकार श्रज्ञात । भाषा श्रपश्रेश, प्राकृत श्रीर संस्कृत । पृष्ठ सख्या ११० । साइज आ×६ इश्च ।

### विषय-मृची-

- (१) गुरास्थान गीत । भाषा श्रपञ्च श । गाया संख्या र७
  - (२) समाधि मरण ( खपश्च'श)
  - (३) नित्य प्रति क्रमण ,
  - (४) सुभाषितावली (मस्कृत) रचयिता भ० श्री सकलकी ति।
  - (४) मोलहकारण जयमाल (अपभ्रंश)

```
५६) दश लक्ष्मा ज्यमाल
                             (अपभ्रंश)
( ७ ) पार्श्वनाथ स्तवन ( सस्कृत )
(=) पोमहगम ( श्रपश्रंश )
(६) परमात्म प्रकाश
११० चितामणि पुजा
                           (सम्कृत)
(११) पट् लेण्या वर्णन
(१२) मामायिक पाठ
(१३) श्रावक प्रतिक्रमण
                         ( अपभ्रंश )
🕬 ) सिद्ध पूजा
(१४) बद्धं मान स्तवन
                        ्सम्कृत )<sup>°</sup>
(१६) निवास भक्ति
                         (प्राकृत)
(१७) समावि मर्ग
                         (संस्कृत)
(१=) म्त्रुति स्वामी समन्तभद्र कृत (संस्कृत )
(१६) गर्भपडा चक दवर्नान्द कृत
(२०) भट्टारक पट्टावली
(२१) मोच शास्त्र
(२२) श्राराधनास र (प्राकृत)
१२३) विषापहार स्तोत्र धनंजयकृत
(२४) स्तोत्र श्री मुनि बादिराज मुनीन्द्र कृत ( संस्कृत )।
(२४) कल्याण मन्दिर स्तोत्र
(२६) स्तीत्र पाठ भट्टाग्क जिनचन्द्र कृत ( संस्कृत )
(२७) भक्तामर स्तोत्र
(२=) भूपाल चतुर्विशति ( संस्कृत )
(२६) इष्टोपदेश
(३०) तत्त्वसार भावना
                        ( प्राकृत )
(३१) सुक्ति दोहा
(३२) संबोह पंचासिका ( अपभ्रंश )
(३३) जिनवर दर्शन स्तवन पद्मनन्दी कृत ( संस्कृत )
```

- (३४) यति भावना ( संस्कृत ) (३४) सरस्वती स्तुति ( संस्कृत ) (३६) श्रृतस्कंध, ब्रह्महेमविरचित ( प्राकृत ) (३७) विञ्जुचौरानुप्रेचा ( प्राकृत ) (३८) धानन्द कथा ( प्राकृत ) (३६) द्वादशानुप्रेचा (४०) पंचप्ररूपणा ( प्राकृत ) (४१) कलिकुंड जयमाल (संस्कृत) (४२) चतुर्विशति जयमाल (४३) दशलच्या जयमाल श्री सिह्निन्द कृत ( प्राकृ । ) (४४) नेमीश्वर जयमाल (४४) कलिकुड जयमाल ( प्राकृत ) (४६) विवेकजकडी (४७) मदालसालास्तवन ( संस्कृत ) (४८) मृत्युमहोत्सव (४६) निर्वाण कण्डक (प्राकृत) (४०) सज्जन चित्तवहाभ, मल्लिपेणकृत ( संस्कृत ) (४१) भावना बत्तीसी ( संस्कृत ) (४२) बृहत् कल्याग्यक (४३) द्रव्यसंप्रह (४४) परमानन्द स्तोत्र
- ्र गुटका नं॰ ४६

लिपिकार श्रज्ञात । भाषा श्रपभ्रंश, हिन्दी भौर मंस्कृत । पत्र संख्या ७७. साइज ६॥×६॥ इख्र । लिपि संबत् १६८७ कार्सिक सुदी श्रष्टमी ।

### गुटके के विषय-

- (१) मदनयुद्ध । भाषा अपभ्रंश । गाथा संख्या १४६. रचना काल संवत् १४८६ ।
- (२) पार्श्वनाथस्तोत्र । भाषा संस्कृत । रचयिता भी पदाप्रभ देव । पद्य संख्या 🖒 ।

- (३) प्रभातिक। भाषा संस्कृत। पद्य संख्या २४ विषय २४ तीर्थं करों की स्तुति।
- (४) िनेन्द्रदर्शन स्तुति। भाषा संस्कृत। पद्य संख्या १०।
- (४) परमानन्दस्तोत्र। भाषा संस्कृत। पद्य संख्या २४।
- , ६ ) पंचनमस्कार । भाषा संस्कृत । पद्य संख्या १२ ।
- ं ७ ) निर्वास कार्य्ह । भाषा भ्रपभ्रंश । गाथा संख्या २७ ।
- ( = चार कषाय वर्णन। भाषा श्रपभ्रंश।
- (६) नंदीश्वरविधान कथा। भाषा संस्कृत।
- ( ०) सोलहकारण विधानकथा । भाषा संस्कृत । पद्म संख्या ७३ ।
- (८१) रोहिए। विधान कथा। भाषा संस्कृत गद्य।
- (१२) रत्नत्रय कथा। भा० संस्कृत गद्य।
- (१३ दशलच्या अत कथा---"

गुडुका न० ४०

लिपिकार श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । माइज १०४६ इक्का । पत्र संख्या १४२. लिपि संवत् १७६२. लिपि स्थान श्रामेर । श्री टेउ साह के पुत्र श्री धमदास के पढने के लिये प्रति लिपि बनायीगृही ।

गुटकं में ये विषय है-

सिद्धचक्रगीत, आदिनाथस्तुति, द्वादशानुप्रेक्षा, रत्नत्रयगीत, आदिनाथस्तवन, गिरनारिधवल, चून्डी-धवल, मिण्यादुकड, चयमीठीगीत, प्रतिबोधगीत, राजुलिबरहगीत, बलभद्रगीत, पाणीगालण्रास, जिनाष्टक, नेमिजनस्तुति, जिनदर्शनम्तुति, धर्मफ ग, वैराग्यदोहावली, चैतन्यफाग, जीवडागीत, लिब्ध विद्यान कथा, पुष्पाञ्जली विधान कथा, आकाशपद्धमीव्रत कथा, चाद्ग्णपष्टिव्रत कथा, मोक्सप्तमी कथा, निद्राप सप्तमी कथा, उयेव्रजिनवर की पूजा कथा, पुरद्र विधान कथा, अत्तय दशमी व्रत कथा, मेंडक पूजा कथा, सोलह्कारण् कथा, तथा आराधना प्रतिबोध कथा, उक्त कथाओं तथा स्तवनों में से कुछ तो व्रक्ष श्री जिनदास के बनाये हुये है तथा अन्य के बारे में कुछ नहीं लिखा है। कितने ही स्तवनों की भाषा नो अपन्न'श भाषा से बहुत कुछ मिलती है। टीचे हिन्दी भाषा के कुछ नमूने दिये जाते है।

> उंचनीच गोत्र कर्म जी भीउं प्रगटीयो बठारू लघु ताररे। श्रव्याबाध गुण बायो उजले, गयो गयो वेदनीसाररे॥ (सिद्धचक्रगीत)

माणुम भव जीव दोहिलों दोहिलो उत्तम धरमरे। अनुप्रेक्ता बारम्बडी चिंतवो छाडिनें निजमनि मरमरे॥१॥ ( ब्रावशानुप्रेक्ता )

श्रवतीदेशमाहि सविशाल घोष प्राम छैस्वडाँए। ने नीन्ही जीवगुणहीण कुंग्पबीय छारित श्रवतरीयाण॥१॥ ( लिध्यविषान कथा )

स्कल कीति सकलकीति गुरूः पाय प्रश्नमे विकियो राम म निरमलो ! श्राकाश पर्वाम अशो उजलो भविष्य सुशो तम्हे भावनिरभर ॥ १ ॥ ए गशज पटे गुशो नेह ने पुरुष अपार । अक्ष जिल्हास भगो गिरमलो, मन बाह्यित सुखसार ॥ २ ॥ ( श्राकाश पंचमी जत कथा । )

### गुटका नं० ५१

लिपिकार श्रज्ञात । भाषा हिन्दी सम्कृत । पत्र संस्व । ३६ साइज ६×७। ३९व ।

### ′ गुटका नं० ४२

लिश्कार श्रज्ञात । पत्र संख्या २४५ साइज ८४६ इक्ट। गुटका जीर्शशीस् हो चुका है । एक दस्ये के पृष्ठ चिपक गये है ।

#### विषय-सूची--

- (१) समयसार गाथा
- (२) परमात्मराज ऋोक
- (३) साटक 🛚 (पाकृत)
- (४) सुप्रभाती
- (४) योगफल
- (६) भरत बाहुबलां छुँट। रचियता श्री कुमुदचन्द्र। रचना संवत् १६००. भाषा हिन्दी।
- (७) ज्ञानाकुण (संस्कृत)
- ( = ) इगुमंत कथा (हिन्दी)

- (६) जम्यूस्वामी निश्च (हिन्दी)
- (१०) भविष्यदत्त चौपई
- (१२) पंच परमेष्ठी गुरा
- (१३) पंच लब्धि
- (१४) पच प्रकार समार
- (१४) त्रेपन क्रिया विनती
- (१६) ऋपभ विवाहलो
- (१७) मनोरथ माला
- (१=) शानिनाथ मृखडी
- (१८) श्रात्मा क नाम
- (२०) जिनेन्द्र स्तुति

#### ५२० भुटकाने० ४३

लिपिकार अझात । पत्र संख्या ६० साइज १०४७ इखा । गुटके से प्रचलित पूजनों के अतिरिक्त कोई विशेष सामग्री नहीं है ।

#### <sub>परव</sub> गुटना न० ५४

लिपिकार श्रहात । पत्र सख्या ३६० साइज ६×६॥ इख्न । लिपि संबत् १७११. लिपिस्थान लाभपुर । गुटका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । प्राकृत श्रोग हिन्दी की सामग्री श्रोर भी महत्त्व की है ।

#### विषय-सूची-

- (१) श्राश्रव त्रिभगी रचना।
- (२) विशेषसत्ता त्रिभगी।
- (३) चौबीस ठाएा।
- (४) द्रव्य सम्रह सटीक । टीका हिन्दी भाषा में है, लेकिन टीका बहुत प्राचीन मात्रुस देती है।
- ( 🗸 ) अष्टोत्तरसहस्र नामस्तवन ।
- (६) श्रागम प्रमिद्ध गाथा (संप्रह्)
- (७) षट् लेश्या।

( ६ ) सम्यक्त प्रकृति। (६) पंचगुरुकुपात्र। (१०) तत्त्वसार। (१०) जम्बुस्वामि चरित्र ( श्रपभ्रंश ) रचयिता महाकवि श्री वीर । (११) सबोध पंचासिका ( प्राकृत ) (१२) श्रानित्य पचारात भाषा । भाषाकार त्रिभुवनचंद । (१३) परमार्थ दोहा । रूपचद कृत । (१४) श्रीपाल स्त्रति। (१४) स्वाध्याय। (१६) बर्द्धमान भाती ( श्राकृत ) (१७) कर्माष्ट्रक (१८) सुप्य दोहावली (१६) अनुप्रेज्ञा। ५० ईश्वर चन्द्र कृत। (२०) सप्ततत्त्वगीत । (२१) त्रेपन जिथा। बहा गुलास कृत। (२२) सोलह कारण रामो। (२३) मुक्तावली को रासो। (२४) भवर गीत। (१३८) मेच कुमार रासों। (२६) बेलि गीता (२७) परमाथे गीत । (२८) भजन संप्रह रूपचद कृत । (२६) षट्पद् भजन संग्रह । (३०) भरतेश्वर जयमाल। (३१) परमातम प्रकाश ।

(३२) दोहा पाहुई श्री योगीन्द्र विरचित।

(३३) श्रावकाचार दोहा। (३४) ढाढमी गाथा।

- (३४) स्वामी कुमारानुप्रेक्षा ।
- (३६) र्नोभनाथ रामो ।
- (३७) श्रायः अनुप्रेता।
- (३८) श्रात्म सर्वोधनकाव्य 🔣 प्राकृत )
- (३६) आराधना सार
- (४०) योग मार
- (४१) कर्म प्रकृति ( प्राकृत ) २ नेमिचन्द्राचार
- (४२) श्रात्मा वर्गान ।
- (४३) नेमीश्वर जीवन (प्राकृत )
- (४४) कषाय पाथडी।
- (४४) निश्चय व्यवहार रत्नत्रयः।
- उद्ध) भाव सप्रह (पाकृत ) श्री देवसन कृत।
- (४६) पड पाहुड (
- (४७) पड द्रव्य वर्णन

#### भट्य गुरुका न ४४

र्त्तिापकार ५० स्योजोराम जी । पत्र मेख्या ३०. साइज =॥×६ इख्च । र्तिष संवद्य १८२६, तिपि— स्थान देवपुरी । तिपि कर्त्ता पांडे देवकरगाजी ।

# गुटका न० ५६

लिपिकार ऋजात । ५% सम्ब्या ७४ साइज ४×४॥ देखा । गुटके से कोई विशेष उल्लेखनीय सप्मप्री नहीं है।

#### <sub>यस्य</sub> गुटका नं• १७

लिविकार श्रज्ञात । पत्र संख्या २०. साइज आ×शा गुटके के प्रारम्भ में कितने ही प्रसिद्ध मध्य-कालीन राजाओं श्रीर नवावों का सवत् सहित संज्ञिप्त बृत्तान्त देरखा है। इसके श्रातिरक्त कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं है।

# **५ गुटका नं० ५**⊏

पत्र संख्या ६२. साइज ११×४ इ**ख** 

# विषय-सूची—

| (१) नेमीश्वर जयमाल (                   | प्राकृत ) |
|----------------------------------------|-----------|
| (२) बुद्धस्मायम्                       | 59        |
| (३) कालावली                            | 49        |
| (४) भरतराहुर्शल                        | 77        |
| ( y ) बर्ह मान जयमान                   | •,        |
| (६) मुनियो की म्तुति                   | 5"        |
| (७) पचपरमाष्ट्र                        | 77        |
| ( ६ ) मप्तस्थगीत                       | 79        |
| (६) कल्याम् क गीत                      | 71        |
| (१०) समाचि गीत                         | 27        |
| (११) दशधर्म                            | 77        |
| (१२) श्रनुप्रज्ञा                      | 19        |
| (१३) समयसार                            | **        |
| (१४) द्रव्यसमह                         | ٠,        |
| (१४) श्रागधना                          | 17        |
| (१६) श्रकलकाष्ट्रक                     | 9*        |
| (१७) पोसहरास                           | 17        |
| (१८) मेचकुमार                          | 3+        |
| (१६) दीतवारकथा                         | 49        |
| (२०) मग्लाष्ट्रक                       | 17        |
| (२१) वियुच्चोर कथा                     | "         |
| (२२) श्चन्य स्तोत्र मंगलाष्टक वर्गेरह। |           |

# ८६ पुराग्यान चर्चा।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४ साइज ११॥×४॥ इक्ष प्रति अपूर्ण है ।

# भौतमपृ**च्छा** ।

रचियना श्री वाचनाचार्य स्तिकीर्त्तिगिणि । भाषा प्राकृत हिन्दी । प्रष्ठ संख्या ४ साइज १०४४ इश्व । लिपि संवत् १४८०. श्रीमालजाति खारड गोत्र वाले चीवरी प्रश्वीमह की धर्मपत्नी के पढने के लिये प्रति लिपि की गई ।

प्रति नं २ पत्र संख्या ४ साइज १०॥×४॥ इख्र । प्रति नं २ पत्र संख्या ४ साइज १०॥×४॥ इख्र । गाथा संख्या ६४ प्रति नं ४ पत्र संख्या ४ साइज १०॥×४॥ इख्र । गाथा संख्या ६४.

# गावालोत्तर तापनी टीका ।

रक्ति ग श्रीमद्विश्वेश्वर । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ३१. माडज १२×६॥ इस्त्र । विषय-श्री कृष्णजी की म्तुनि आदि ।

# गाम्मटसार जीवकांड ।

रचियता श्री नेमिचन्द्राचार्य । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या २०. साइज १०xk॥ इक्क । प्रति धापूर्ण है । दशन मार्गरणा नक गाथायें है ।

#### ५२० चतुर्दश पूजा मंग्रह ।

संबद्ध कत्ती अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २० साइज १९×५।। इख्न । पूजाब्दों का संबद्ध मात्र है । चतुर्दशो चौपई ।

रचियता श्री टीकम। भाषा हिन्दी। पत्र संख्या २०. साहज १२×४॥ इक्का पद्य संख्या ३४: रचना संवत १७१२, लिपि संवत १७६३ प्रशस्ति दी हुई है।

### भ्यतुर्विशति गीत।

रचिता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४, साइज ६×४ इक्क । चै।बीस ताकथरों का मंतर् की गई है।

# चतुर्विशतिनीर्थं कर स्तुति ।

रचियता श्री ब्रह्मतात जिन्युः। भाषाः संस्कृतः। पत्र संख्याः ४. साङ्कः ११x४॥ इक्कः। संख्याः २४. प्रति नं ६ २. पत्र संस्थाः २. साइजः ११x४॥ इक्कः।

### चतुर्विशतजिनम्तुति ।

रचियता घर्मघोषस्रि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २. माइज ११x४।। इञ्च पद्य संख्या २.इ. लिपिकार श्री विद्याचर । ऽति सटीक है । यसक बंध स्तुति है ।

# चतुर्विशार्त तीर्थंकर पूजा।

रचिता आचार्य शुभचन्द्र। भाषा संस्कृत । पत्र सरूया ३४ साइज १०॥×६॥ इक्क । प्रायम्भ के ७ कुरू नहीं हैं।

# चतुर्विशति तीर्थंकर पूजा।

रचिरता श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । नत्र सख्या ६६ साइज १०॥×५ इख । लिपि संवत् १८८७. प्रति नं० २ प्रष्ठ संख्या ४०. साइज ११×४॥ इख । प्रति अपूर्ण है । प्रारम्भ के ३० प्रष्ठ नहीं हैं।

### बतुर्विध सिद्धप्जा।

रचिता भट्टारक श्री भानुकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २०३ साइज १०॥४४॥ इश्चा । स्तिषि संवत् १७४४ - वित्कृतर भी हेमकीर्ति । मन्य साधारण श्रवस्था मे है ।

### चंदकुमार वार्ता।

रचयिता श्री प्रतापसिह। भाषा हिन्दी। पत्र सस्या ६. साइज १०x४॥ इस्त्र । विषय अमरावती के जिक्कमार चन्द्रकुमार का कैथानक है। हिन्दी बहुत ही साध्यग्य है। लिपि मैंथन १८०६ है।

प्रति नं २, पत्र संख्या ६ साइज १०॥×४॥ इक्क । लिपि संवन् १८१६.

# बंदनमलयागिरी की कथा।

रचिता अज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६. साइज १०×४। इक्र । सन्पूर्ण पद्य संख्या १७०. विप संवत् १७६२.

#### ू.. चटन पष्टी पूजाः

रचियता श्री देवेन्द्रकीत्ति । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ६. साइज ११॥x४॥ इक्क । २०९ चन्द्रयभचरित्र ।

रचियता भट्टारक श्री शुभचन्द्र । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ७२. प्रत्येक प्रष्ठ पर १० पंक्तियां स्त्रीर प्रति ५क्ति मे ३४-३६ त्राचर । विषय त्राटवे नीर्थकर श्री क इप्रभु का जीवन चरित्र ।

### चन्द्रीप्रभच स्त्र ।

प्रत्यकर्त्ता-महाकवि यशः कीत्ति । भाषा श्रपश्चंश । पत्र संख्या १२० साइज प्रश्चा इ स । राषि संबक्ष १४८३, श्रपाट सुदो ३ वृधवार । १४ पिन्छेद । गाथा संख्या २३०६ प्रशस्ति श्रपूरा ै क्योंकि ११८ श्रीर ११६. के यून की है। कागज श्रोर श्रव्हा दोनों श्रन्छ हैं।

प्रति ग्रं॰ २ पत्र स्प्त्या १०८ साइज =×४ इख्य लिप संवन् १६११ चेंद्र वाद ४ वृहस्मतिवार प्रस्थ जीगा बाबस्था म है। प्रशस्ति पूर्ण नहीं है।

र्पात नं० ३ पत्र संख्या ११६. साइज ७×३॥ इड्ड । निपि संवत् १६०३

प्रति ५०४ पत्र संख्या १०१. साइन ११×४ इच्च । प्रति अपूर्ण है । प्रारम्भ के प्रष्ठ ४ से १८ तक, ४३ स ७० तक, तथा अन्त के प्रप्र नहीं है ।

प्रति न० ४. पत्र संख्या ७०. साइज ११×४। इक्षा । शित ऋपूर्ण है अन्त के प्रष्ठ नहीं हैं। २९३ चंद्रलोकालकार ।

रणियता श्रज्ञात । भाषा । मंस्कृत । पत्र मंख्या ६ साइज ११॥×४॥ इखा । लिपि संवन् (८३६. लिपिस्थान सर्वाई साधोपुर ।

# ु. चमरेकार चितामणि।

रवियता भट्टारक श्री जयभेति । भाषा संस्कृत । प्रष्ठ संख्या ६. साइण १०॥×४॥ इस्र । विषय उयोतिष । स्तिप संवत् १७४१. शावण सुदी ४.

प्रति नं • रे. पत्र संख्या ११. साइज धा×४ इस्त ।

#### चरचाशतक।

रचियता श्री द्यानतराय । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या २४. साइज ११×५॥ इख्न ।

### चर्चाममाघान ।

भाषाकार पंडित भू प्रदास जो। भाषा हिन्दी (पद्य)। पत्र सम्या १४१, साइज २०४४॥ इस्र । रचना सवत् १८०६, जिपि संवत् १८३१

#### चारित्र शुद्धि ।वधान ।

रचियता ऋज्ञात । भाषा सम्कृत । यत्र सरूया ४४. साइज १२४४ इच्छ । मन्थ ऋषूण सा प्रतीत होता है क्योंकि ऋत्त में प्रत्य समाप्ति वर्षेत्रह कुछ भी नहीं दे दस्ती है ।

#### चरित्रमार ।

रचियता श्री चामुरहराय । भ.पा संस्कृत । पत्र संख्या ६८ साइज १०॥x४॥ इख्र । लिपि सवन १४१८ प्रति सटीक है ।

प्रति नं २ । ।त्र सख्या ७४ साइज ११xx।। इख्न । लिपि सवत १x७७.

प्रति नं॰ ३ पत्र संख्या ८१. साइज ११xx इक्का। लिपि संवत १४४२,

### चितामिण पाश्चीनाथ पूजा।

रचियता महारक श्रा शुभचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४. साइज १०॥४४॥ इखा । लिपि संवत् १६८२.

प्रति नं० २ पत्र संख्या ११. साइज १०॥×४ इस्त ।

#### चिटविलास ।

रचियता श्री दीपचंद काशलीवाल । भाषा हिन्दी ( गद्य ) पत्र मौन्या ६५. साइज ८४६॥ रचना सवत् १७७६. लिपि सवत् १७७६. लिपि स्थान श्रामेर । विषय-सिद्धान्त चर्चा ।

# चूर्ण मग्रह।

संग्रह कर्त्ता त्राह्मात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ११. साइज १०॥x४॥ विषय श्रायुर्वेद ।

# चेतनकर्म चरित्र।

रचायता भेंया भगवतीदास । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १७. साइज १०॥४४॥ इ**छ** । पद्म सख्या २६८. रचना संवत १७३२ लिपि सवत १८४३ लिपिस्थान शेरगढ ।

#### ्र<sup>२०३</sup> चैत्यस्तवन !

रचियता श्रह्मात । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १. साइज ६×४॥ इज्ज । पद्म संख्या ६. भारत के प्रसिद्ध २ जैन मन्दिरों के नाम गिनाय गये हैं ।

#### ्रद्र चौतीस टाखा ।

रचयिता नेमिचन्द्राचार्य । भाषा प्राकृत । पत्र मख्या २४. साइज ११×४।! इख ।

प्रति रं० २ पत्र संख्या २६ साइज ध।x४ इख्न ।

प्रति न० ३ पत्र सख्या २६ साइज ११॥×४॥ इख्र ।

प्रति न० ४ पत्र संस्या ८० साइज १०॥×४॥।

#### ्यूबर चौबीम तीर्थंकर जयमाल ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ५१ साइज १०॥×४॥ इख्र ।

# चौबीस नीर्थंकर स्तुति संग्रह।

रचियता श्री माणिक्य । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १३ माइज ११×६॥ इख्र । लिपि संवत् १८४८. वीद्रह मार्गणा ।

रचितता श्रज्ञात । भाषा प्राकृत । पृष्ठ संख्या १६. साइज १०×४।। इक्क । चौतृह मार्गणाश्ची पर छोटा किन्तु सुन्दर प्रनथ है।

### बन्द्रानुशासन ।

रचयिता श्री हैमचन्द्राचार्य। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या ४६. साइज १३४४ इख्न। प्रति सटीक है। चन्द्री छन्दोमञ्जरी। रचयिता श्री गगादास । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था १७. साइज १२॥४४ इस्त । तिपि संवत्त १८३८। तिपि स्थान पाटलिपुत्र । तिपिकर्चा-मण सुरेन्द्रकीति ।

#### जन्मपत्री पद्धति ।

रचिया ब्रह्मात । आपा संस्कृत । प्रत्न संस्था ६. साइज १३×६॥ इख्न । प्रति श्रपूर्ण है । धन्तिम पृष्ठ नहीं है ।

प्रति नं २. पत्र मंख्या १६ साइज १०॥×४॥ इक्का । प्रारम्भ में सभी धर्मों के देवतात्रों को नमस्कार किया गया है।

### जम्बूद्धीप प्रज्ञाप्ति मग्रह ।

रचेयिता भट्टारक श्री मुरेन्द्रकीर्ति । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ८२. साडज १२॥४६ इक्ष्य । जम्बूदीप प्रज्ञप्ति ।

्रचिता ऋद्यात । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ६४. सांडज १२×५ डखा । लिपि संवत् १४१८.

### जंबु द्वीपरचना ।

रचमिता भक्ततः। भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४. साइज ११॥४४ इख्न ।

### अस्युस्यासिचरित्र ।

रचित्रा महार्को अभी देवदत्तमुत श्री बीर। भाषा अपभ्रश। पत्र संख्या ७६ रचना संवत् १०७६. स्थिपि सवत् १४१६। ६२ का पत्र नहीं है।

### जम्बूम्बामिचरित्र ।

रचिता ब्रह्म श्री नेमिदास । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७०. व्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तिया श्रीर प्रति पंक्ति मे ४०-४६ श्रद्धर । साइज १३×६ इश्व । प्रति लिपि संवत् १७६३ मादवा तुद्धि ।

प्रति नं २. पत्र संख्या १०४। साइज १०×४।इक्द्र । प्रति लिपि संवत् १६६३। लिपि स्थान आमेर । प्रति नं ० ३. पत्र संख्या ७१. साइज १३×४ इक्द्र । लिपि संवत् १८३१। लिपि स्थान जयपुर । प्रति न ४. पत्र संख्या ४६. साइज ११॥×६ इक्द्र ।

#### <sub>जन्द्र</sub> जम्बुम्बामिचरित्र ।

रचिता श्री पाडे जिनदास । भाषा हिन्दी । पत्र मंग्या ३४ साइज व्याप्रशा इस्त्र । सम्पूर्ण पद्य संख्या ४०३. रचना सवत् १६४२. जिपि संवत् १७४१ ।

प्रति नं० २ पत्र संख्या ३४ साइज १२×४॥ इख्र । लिपि संवत् १७६३ लिपिस्थान जिहानाबाद जयसिंह पुरा । लिपिकार पं० दयाराम ।

प्रति नं ०३, पत्र सस्या २१ साइज १२×६ इक्न ।

# र्वजनगुरा मंपत्ति कथा।

लिपि कर्त्ता श्री सेवा राम साह । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४. साइज १०x४ इक्का । 'त्यक **पृष्ठ पर** ६ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति मे ३४-३= श्राह्मर । लिपि सवत् १=४४. लिपि स्थान जच्युर '

नात नं० २ पत्र सरूया २६. साइज ११×१ इख्र ।

प्रति नं० ३. पत्र सरूया ३. साइज १०॥×४॥ इक्ष । केवल नंदीश्वर कथा ी है ।

#### <sup>यदर</sup> अजिनदत्तचरित्र ।

रचिता पंडित लाग्नू। भाषा श्रपभंश। यत्र संख्या १४७. साइज १०४४॥ इस्त्रा। प्रत्येक प्रष्ठ पर १३ पंक्तिया श्रोर प्रति पाक्त मे ३२ ३६ श्रद्धर। रचना संवत् १२७४. लिपि संवत् १६११. लिपिस्थान आस्रगढ सहादुगे। श्राचार्य घर्मचन्द्र के शासन काल म भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र के शिष्य श्री ब्रह्मवेग ने प्रत्य की प्रति लिपि बनायी। प्रत्य समाप्ति के श्रन्त मे स्त्रयं किन ने श्रपना परिचय दिया है। कितने ही स्थानों पर लिपि-कर्त्ता ने श्रपभंश में सम्कृत भी दे रक्स्वी है।

प्रति नं ० २. पत्र सरूया १४०. साइज १२४४ इड्डा। प्रति अपूर्ण। १४० से आगे के प्रष्ठ नहीं है। प्रति कुछ २ जीरणांवस्था में है।

#### जिनदस्यित्रि ।

22×

रचियता श्री गुणभद्राचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४०. साइज १०॥×४॥ इक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तिया श्रीर प्रति पंक्ति मे २०-३६ श्रज्ञर । लिपि संवत् १६१६. प्रशस्ति है ।

प्रति नं० २. पत्र संख्या ४३. साइज १०x४ इक्क । प्रति अपूर्ण है ।

प्रति नं ३. पत्र संख्या ४३. साइज १०॥×४॥ इख्र । प्रति ऋपूर्ण है । प्रति नं ४. पत्र सख्या ६४. साइज १०॥×४ इख्र ।

प्रति नं अ पत्र सख्या ४४, साइज १२×४ इक्का लिपि सत्रत १६६० प्रति जीर्ग् शीग् है।

### जिनदर्शनम्तवन ।

रचियता श्री पद्मन-दी। भाषा संस्कृत। प्रति पत्र संख्या ११ साइज ११×४ इक्का। प्रति नवीन श्रीर स्रष्ट है।

प्रति न० २. पत्र संस्या ११. साटज धा×६ इक्का । प्रति नवीन है ।

### जिननाथस्तुति ।

रचयिता श्रचार्य समतभद्र । पृष्ठ संख्या २०. भाषा संस्कृत । साइज ११॥×४॥ इक्का । लिपि सकत १७३४. लिपि कर्त्ता नंदराम । प्रति श्रमूर्ण है । प्रथम पृष्ठ नहीं है ।

### जिनपिजम्तोत्र ।

रवियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ३. साइज ६×४॥ इ छ । विषय-स्तृति । प्रति श्रशुद्ध है । जिनयज्ञकम्य ।

रचिता प० आशाधर। भाषा संस्कृत। पत्र सख्या १२६. साइज १२x४। इख्रा । प्रति श्रपूर्ण हैं। प्रारम्भ तथा श्रनन्त के बहुत से पृष्ठ नहीं हैं।

प्रति नं ० २ पत्र मख्या १४४ साइज १२×४॥ दञ्ज । लिपि सवत् १७७२.

प्रति नं० ३ पत्र संख्या १०३ साइज १२॥×६ इख्न । लिपि सवत १७४८, लिपि स्थान आमेर ।

प्रति नं ० ४ पत्र सम्ब्या १२३ साइज ११×४ इख्र । लिपि सवत् १४६०. श्री शानिवास ने मंथ की प्रतिलिपि करवाई ।

प्रांत नं ध पत्र संख्या १०४ साइज ११×५॥ इखा। प्रति अपूर्ण हैं। १०४ से आगे के पृष्ठ नहीं है।

प्रति नं० ६. पत्र सख्या १६४. साइज ११×४।। इख्र । लिपि संत्रत् १८४८।

प्रति नं० ७, पत्र संख्या ३६, साइज १०॥×५॥ इ**न्छ** ।

प्रति नं ० ८. पत्र संस्था १११. साइज १३॥×४॥ इ**छ** ।

#### ्र३५ जिनमहस्रनाम टीका ।

टीकाका र श्री अमर कीनि । भाषा संस्कृत । पत्र सरूया 🖘 साइज शा×शा इस्त्र ।

<sub>२०५</sub> जिन**महस्रनाम स्तोत्र** ।

रचित्रता पंo श्राशाधर । आपा संस्कृत । पृष्ठ संस् ः २३. साइज १११×४। इस्र ।

प्रति नं ०२ पत्र संख्या ६, साइज = IIXX इन्न ।

प्रति नं० ३ पत्र सख्या १६१. साइज ११×आ। इखा । प्रति सटीक है । टोकाकार व्याचार्य ा प्रत-सागर । भाषा सस्कृत । लिपि सवत् १७≈४. लिपि स्थान मिलाय ( जयपुर )

प्रति नै० ४ पत्र संख्या ३६ साइज ६x४ इ**छ** ।

प्रति न० **५ पृष्टु** संख्या १३० साइज २२**४४॥ इख्रा । लिपि संवत् १८०३ । ल**िप**स्थान जयपुर** । प्रिनटीक है ।

्र<sup>२२६</sup> जिन**महस्रनामस्तोत्र** ।

रचियता श्री जिनसेनाचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ५७, साइज ११×६ इख्रा प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति से ३८-४६ अजर । प्रति सटीक है । टीकाकार श्री असरकीर्त्त ।

प्रति २०२ पत्र सब्या ४, साइज ११×६ इखा।

र्मात न० ३. पत्र सख्यां ६ साइज १०x४।। इस्त ।

प्रति नं ० ४. पत्र संख्या ४. साइज १०॥×४॥ इस्र ।

प्रति नं ४. पत्र संख्या ६. साइज १०॥×४॥ इ**छ ।** 

### जयकुमार पुराख।

रचयिता ब्रह्म भी कामराज । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७६. साइज ११॥४१ इख्न । लिपि संत्रत १७१६. इसमे जबकुमार का जीवन चरित्र है । प्रति नं ० २. पत्र संख्या च्य. साइज १९१०व्य सिपि संघम १६६१।

### जन्पमञ्जरी ।

रचियता श्रक्षात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २६, साइज १०४४॥ दञ्ज । स्तिपिरुक्ती पै० श्रेमकुशस्त । विषय दर्शन शास्त्र ।

### ज्येष्टजिनवर पूजा।

रचयिता क्रम कुक्तवास । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या २, माइज १०॥×६॥ इन्छ ।

### ज्योतिपचक्रविनाम ।

रचियतः ऋज्ञात । भाषा हिन्दो । पत्र संख्या २१ साइज ११x४ दञ्च । लिपि सवत् १६०४ ।

### ज्योतिप फलादेश ।

रचिता श्रह्मान । भाषा संस्कृत । पत्र संस्या १६. साइज ११×आ। उन्न । र्भान अपूर्ण है ।

### ज्योतिपग्त्नमाला ।

रचिता श्री पति महादेव । भाषा सम्छत । पत्र संख्या १२४. साइज १०४४ एख । प्रथम पृष्ठ श्रीर स्रान्तिम पृष्ठ नहीं है (

### ज्योतिष स्त्रमाला।

रचिवता श्री श्रीपति । भाषा संस्कृत । पत्र सम्या ३६ साइज १०॥×५॥ इक्क ) प्रन्ध की स्थिति साधारण है।

प्रति नं २. पत्र सख्या ४६. माइज १०॥×४॥ इक्क । प्रति अपूर्ण है । ४६ स आगे के द्वन्न नहीं है । ज्योतिष रत्नमाला ।

रचियता बाह्यात । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ६३. साइज ११x४।। इख्र । लिपि संवत्त १६४४. विषय—उयोतिप ।

प्रति न० २. पृष्ठ सख्या २७. साइज १०x४ इक्का। लिपि सन्नत् १७२४।

### <sup>अफ</sup> ज्योतिष पट्य नाशिका ।

रचियता श्री भट्टोत्पन्न । भाषा सम्कृत हिन्दी । पत्र सम्ब्या १४ साइज १०॥x४ इक्क्स । सिपि संबत्त १७०४ लिपिकर्ता पठ तेजपाल ।

### ज्योतिष मार ।

रचिता श्री नारचन्द्र । पत्र सम्या १४ माइज ६४४ इक्क । उयोतिष शास्त्र पर छोटी मी पुस्तक सृत्र रूप मे है ।

प्रति न० २ पत्र मस्या २० साइज ११×४ इखा।

### ँज्वर<sup>्</sup>तिमिरभास्कर ।

रचित्रता कायम् । चामु हराय । भाषा सम्कृत । पत्र सम्या ४४. साइज १०४ व्या प्रशेक पृष्ठ ५० २० पाच ६ स्रोर प्रति पाक्ति मे ३६ ४२ स्रज्ञा । लिपि सवत् १७३१ । लिपि स्थान सामानेर । प्रति स्थित्री । ५०म २२ पृष्ठ नही है । विषय स्रापुर्वेद ।

### उवाला मालिनी स्तात्र।

रचिता अज्ञात । भाषा संस्कृत । साइज १०(x४)। इख्र । पत्र सरया १।

#### ⁄ जा**तकपद्मकाप**∃

रचायता सकात । भाषा सरकृत । पत्र सरव्या ६. साइज ११×भा इखा ।

#### ्र जातकामग्रा

रचियता अज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र सस्या १०. साउज १०॥×६॥ इख्र । प्रति अपूर्ण ह । प्रतिसम्बद्धि ।

प्रति नं ०२ पत्र सरया २७ साइज (२x४)। इक्का प्रति अपूर्ण है।

#### ्र जीवन्धर चरित्र ।

रचिथता आचार्च शुभचन्द्र । भाषा सँस्कृत । पत्र संख्या ६५ साइज १०॥४२॥ इक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर १९ पंकिया, प्रति पक्ति में ३२-३८ श्रज्ञर । प्रतिक्षिप सदन् १६६३. प्रशस्ति है । प्रति नं २ । पत्र संख्या ११४ । साइज (०॥×४॥ इख्र । प्रथम पत्र नहीं है ।

प्रति नं० ३ । पत्र सख्या ६६ । साइज ११x४।। इक्क । प्रति ऋपूर्ण है । अन्त के पृष्ठ नहीं है ।

### जोवविचार प्रकरण।

रचिता श्रज्ञात । भाषा प्राकृत । पत्र स्म्या ६ साउत्त Exशा इक्ष । गायाश्रो का हिन्दी मे श्रर्थ भी दे स्वा है ।

### ज्येष्ठ जिनवर की कथा।

संप्रहरूक्ती श्रहात । भाषा हिन्दी । पत्र १० माइज १०४५ इख्र । प्रति श्रपूर्ण है । उक्त कथा के श्रितिरक्त श्रन्य भी कथाये है । ये कथायें जन कथा कोष में ली गयी है ।

### जैनतर्कपरिभाषा ।

रचिंदता पंo यशोविजयगिण । भाषा सम्झत । पत्र संख्या १४. साइज १०x४।। इक्क्स । लिपि संवत् १७x४. लिपिस्थान सितपुर । लिपि वर्ता—सुनि विवेकराज ।

### जैन पूजा पाठ मंग्रह ।

संप्रह कर्ता श्रजात । भाषा सम्झत । पत्र संख्या १८८ साउन ११४४॥ उञ्च । ६२ पृजाओं का सम्बद्धे ।

### जैनवैद्यक ।

रचित्रता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था १६. साउज १३×५॥ इख्न । प्रति श्रपृणे है । १८ स प्रागे के पत्र नहीं हैं ।

### जैनशतक ।

र चियता पंo मूधरदामजी । भाषा हिन्दी । पत्र मंख्या १४ साइज ८xx इक्ष । रचना संवत् १७८७.

### जैनेन्द्रव्याकर्गा ।

रचिता श्री पुज्यपादस्वामी । टीकाकार श्री श्रभयनिन्द भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४०७. साइज १०॥×६ इक्ष्व । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३६-४० अन्तर । लिपि संवत् १८६६, प्रति लिपि वहत सुन्दर श्रीर स्पष्ट है । श्रीत कं २ दीकाकार था सोसदेक। पत्र संख्या १४१ साइज ११४४। इक्का पत्र एक हुमरे के चिप रहे हैं।

्रप्र√ त≑वर्चितामगीः ।

रचरियता श्री अयदेवसित्र । भाषा सम्बूत । पत्र सख्या १६७ साइज १०×४।। इन्न । विषय-न्याय ।

प्रति न०२ पत्र सस्या ६६ साइज १११।×५। उच्च । प्रत्थ समाधित पर "श्री महोपा वाय श्री गगोश कृते तस्त्रचितासमा त्यस्रखडः" इस प्रकार श्री गगोश का नाम देख्या है । दोनो मन्यो मे कोई श्रम्बर नहीं है ।

त्र<sup>६०</sup> तत्र्वधमामृत् ।

रचिता श्री चन्द्रकीर्ति। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या २८. साइज १०॥x४॥ इख्रा। संस्पूर्णः व्यास्त्याः ४४५ विषय-नन्भविवेचन । लिपि सवन् १४३४ ।

ारम्भः--

शुद्धात्मस्प्रमापन्न प्रशिपत्य गुरो गुरु । तत्त्वचर्मामृत नाम वहये रु यत श्रयु ॥ १॥

श्रन्तिम पाठ ---

न तथा रिपु र शास्त्र न विषोगि दारुगो न व व्याधि। रहे चयति पुरुष यथा हि हद्दशत्त्रा वागी।। १॥

तस्य तस्यमार (

> रचित्रता श्री देवसेत । भाषा प्राकृत । पत्र सरया ४ साइज १२×४॥ उज्ज । गाधा संख्या ७३ । प्रति न० २ पत्र संख्या १०. साइज १०×४॥ इज्ज । रचना सवत १६४२ ।

रूप च्यजान तर्गिणी।

स्विता भट्टारक श्री ज्ञान भ्षण । भाषा सस्कृत । पत्र संख्या १० साइज १२।।×४॥ इस्त्र । स्वन १४६० लिपि स्थान जयपुर ।

प्रति नं ० २ पत्र संख्या ३८ साइज धा×६ इक्का । लिपि संवत् १८०८ ।

प्रति नं० ३. पत्र सरूया २०. साइज ११॥×६ इ**छा ।** लिपि सवत् १८२३. लिपिस्थान जयपुर ।

### <sup>3</sup> तस्वानुमंधान ।

रचियता श्री महादेव सरम्पति । भाषा संस्कृत । पृष्ठ सस्या २२. साइज १२xx इच्छ । लिपि सवत् १७६६. फाग्गए बुदि ३, विषय-दशन । प्रत्थ के बनाने वाले के सम्बन्ध में लिखा है कि वे प्रमहंस पिन बाजकाचार्य श्रीमत् स्वयं प्रकाशानद क प्रमुख शिष्य है ।

### <sup>८</sup> ०<del>र</del>मानुशासन ।

रच यता श्री नागसेन मुनि। भाषा सम्कृत । स्त्र साथा १८ सा ज ११॥x४॥ इक्का विषय-तस्त्री का वर्णन । १३ वा पृष्ठ नहीं है। श्री ब्रज्ञचारी रोतम के पहने के लिये यथ की प्रति लिपि की गई।

प्रति नं ० २ पृष्ठ सैरूया १३ साइज १०॥x>॥ इख्न । प्रथम पृष्ठ नहीं ३।

### त्तक्वार्थरत्नप्रभाकर ।

रचिता श्री प्रभाचन्द्रदेश । साथा संस्कृत । पत्र संस्था १०० साइज ११(१४)। इक्का ११रेवेक पृष्ठ पर ११ पक्तिया तथा प्रति पक्ति स २०-३६ अज्ञर । रचना सवत् १४८० प्रन्य के अन्त से विस्तृत प्रशस्ति ही हुई है । यह तन्त्रार्थ सूत्र पर एक टीका है ।

### तत्त्वार्गगाजवातिकः

रचियता श्री भट्टाकलेक देव । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४०२ २०४७ । उद्य । जिपि सप्रत् १८८२. लिपिकार ने जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह का उल्लेख किया है

### · तत्त्वार्थमारः

र्चायता श्री अमृतवन्द्र सूरी । भाषा संस्कृत पत्र संख्या २० साइज १०॥x४॥ इख्र । संस्पूर्ण अरोक संख्या ७२४ लिपि सबन १६१४ लिपि सबन के उपर किसी ने बाद से पीला रंग हाल दिया है ।

### तःवार्थमार तीपक।

रचयिता भट्टारक श्री समनकीति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७२ साटज १०॥x४३छ्व । लिपिस्थान साघोराजपुरा ( जयपुर ) ।

#### मगलाचग्गा.--

ज्ञानानंदिकरूपाय विश्वानंतगुर्गान्त्रये । शिवाय मुक्तिबीजाय नमोस्तु परमात्मने ॥ १॥

#### र्झान्तम पद्यः--

श्रममगुण्तिवान स्वर्गमाचैंकमार्ग । भवभयचिकताना सन्छरण्य गरिष्ठ ॥ नृष्टरपतिभिरन्ये मास्ति भव्यपृर्ण । जयतु जगित जैने शासन धर्ममूल ॥ १॥

#### २६ट तस्वार्थ सूत्र !

नायता श्री उमामामि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७ साइज १०४८॥ इ**ञ्च । तिपि स**ान् १७४ १ जिपिकता श्री चन्द ।

#### २८० तस्वार्थ स्त्रटीका ।

टोकाकार श्राचार्य श्रुतसागर । भाषा सम्कृत । पत्र सम्या ४४४ साइज ११॥×४॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ ६४ ६ पक्तिया और प्रति पक्ति से ३०–३६ अध्यर ।

पूर्ति लिपि न० २ पत्र संख्या २५३ साइज १०॥×४॥ दख्न । लिपि सवत १७४७. लिपि स्थान--

जहानाबाद । भट्टारक श्री कत्यासामागर के शिष्य भा जयवंत तथा श्री लद्भसा ने प्रनथ की प्रतिलिप बनायी ।

#### <sub>जन्द</sub> तत्त्वार्थं सूत्र संटीकः।

भाषाकार—स्रज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य पत्र संस्था १४६ साइज ११॥४४॥ इस्त्र । लिपि संवन १८८२, भाषा शैली अच्छी है । दूसरे अध्याय से शुरू हुई है ।

> प्रति न० २ पत्र संख्या ४१ साउज १२४४ इक्का । प्रति ऋपुण ४१ से आगे के पृष्ठ नहीं है । प्रति न० ३ पत्र संख्या १०१ साउज ११॥४४ इक्का । प्रति सुन्दर्ग है ।

### तत्त्वार्थसूत्र भाषा ।

टीकाकार मुनि श्री प्रभाचन्द्र। भाषाकार श्रज्ञान। पत्र संख्या १५२ साइज =॥×१॥ इछ। लिरि सवत १८०३ लिपिस्थान टौंक। श्री खुशालराम ने पांडे कुम्भकरणा के लिये प्रतिलिपि बनायी। कही २ सूत्रों की टीका संस्कृत स श्रोर हिन्दी में दी हुई है श्रोर कही केवल हिन्दी में ही लिखी हुई है।

### तत्त्वार्थस्त्रमार्थ।

अर्थ कत्ती श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ३० साइज १०॥×४ इख्र । सूत्रो का अर्थ सरल सस्कृत में देरका है। प्रति अपूर्ण है। अन्तिम दो प्रग्न ही है ।

### तर्क च न्द्रिका ।

रचियता श्री विश्वेश्वर । भाषा सम्कृत । ष्टुष्ट सरया २२ साउज ज्ञाप्रशा इक्र । लिप सवन १०२६ । तर्कपरिभाषा ।

रचियता श्री केणप्रमिश्र । भाषा सम्कृत । पत्र सस्या ३८ साइज ११४४ इख्न । लिपि संवत् १७६३ चैत्र शुक्ला पूर्णिमा । लिपि कत्ती श्री व्हुगकरण । लिपिस्थानटन्द्रप्रस्थ नगर ।

### वर्क मंग्रह ।

रचियता श्री खन्न भट्ट। भाषा सम्बन्त । पुष्ठ सम्बन्न १३ सानत्र १०५×५०। उन्न ।

प्रति सं० २ प्रष्ठ संख्या १० साइज १०×६ ाऋ । प्रति सटीक है । टीक कर ी सहत्त सट्टीपाध्याय । लिपि सबस् १७६२, लिपिकर्सा-श्री बलसद निवाडी । इस दोस्रो के असिरिक्त ७ प्रतिया छो। है ।

### तकामृत ।

रचियता श्री मजगदीश भट्टाचाये । सापा संस्कृत । पृष्ठ संग्या २१, साटज १४४। इक्क । विषय-न्याय । लिप संवत् १८३० ।

### ताजिक भृषमा।

रचित्रता श्री देवज्ञ ह दिसज । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या २६. साटज १२xx॥ इख्न । विषय-उयोतिष । प्रति श्रपूर्ण है अन्तिम पृष्ठ नही है । र्श्रात न० २. पत्र सख्या १६. साइज १०१,×४। इक्का

ALK .

#### नाजिक शास्त्र ।

रचिता श्रज्ञान । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ३ सा ज १०x४ टब्ब । लिपि सवत १६४४. लिपि स्थान चामड नगर ।

<sup>१८९</sup> ंतिधिस्वर ।

> रचित्रना ऋज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १ साइज ११×४ इख्र । विषय-ज्योतिष । तीन चीव मी पूजा ।

> > रचियता श्री विद्यामूपण् । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १४. लिपि संवत् १७४६ ।

#### ् तान चौबीसो पूजा।

संयता अज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र सख्या ६ साइज १२x४॥ इख्रा केवल तीन चौबीसियो की। एक हो पुजा है ।

### न्। र्थं कर परिचाय।

लिपिकार पंज विहारी । भाषा हिन्ही । पत्र सरया १६ । साइज ११×४। ३ऋ । विषय— २४ तीर्थकरो के मता विना, गर्भ, जन्म, तप, केवल, भोज्ञ, आयु, आसत आर्थि का वर्णन । लिपि काल संवत् १७२७ । तेन प्रतिया और हैं।

### नीम बोबोमी।

किपिकर्त्ता श्रजात । पत्र सर्ध्या ७ साउज १०॥×४॥ उद्धा तीस चौरीसियौं के नाम श्रलग २ दे रखे है।

'ج'

### ेंद्रेव्यगुणशतश्लोक।

रचियता श्री मल्ल । भाषा सम्छ । । पृष्ठ सम्या ११ साइज १२×१।। इक्क । विषय-श्रायुर्वेट ।

# ें द्रव्य मग्रह ।

रचियता श्री नेमिचन्द्राचार्य । टीकाकार श्रज्ञात । पत्र सम्या ११६. साइज आ×६ इक्का । प्रथम

### तीन तथा ११६, से आगे के पृष्ठ नहीं है।

प्रति नं २ एत्र संख्या ४. साइज ११×४॥ इख्रा । लिपि संवत् १८४४. भट्टारक श्री सुरेग्द्रकीर्त्ति ने क्रम की किपि कनायी । केवल तीसरा अध्याय है ।

प्रति नं ३, पत्र संख्या १८. साइज धा×४ इच्छ । लिपि संवत् १७३४, आषा गद्य मे है ।

### ५ द्रव्यसंग्रह सार्थ।

मृतंक्षी आवार्य श्री नैमिषन्द्र | हिन्दी टीकाकार श्री पर्वत धर्मार्थी । मावा गुजराती । पत्र संख्या ४३. साइज १२×४॥ इद्ध । लिपि संवत् १७६७ ।

### ट द्रव्यसं**द्रह** मटीक ।

मूलकर्त्ता श्री नेमिचंद्राचार्य भाषा शकृत । भाषाकर्त्ता श्री रामचन्द्र । भाषा 'हिम्दी ( नश ) ' पत्र श्रीखंदा ए१, साइज १०×४॥ इस्ता । प्रत्येक पृष्ठ पर संख्या १६, प्रंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ४८-४४ अन् र ।

प्रति नं २. पृष्ठ सख्या द्र. साइज १०॥x४ इक्का । केवल मूलमात्र है ।

प्रति नं० ३. पृष्ठ संख्या द. साइज ६।।×४।। इक्क । प्रति लिपि संवत् १७६८ लिपिस्थानल्जवयुर ।

मिति नं अ. पृष्ठ संख्या ६. साइज १०×४।। इन्छ । लिपि संवत १६४६ पाँच वृदि ११

प्रति नं० ४. पृष्ठ संख्या १८. साइज १०×४॥ इक्का लिपि सवत् १७२३ लिपिस्थान पाटण ।

प्रति नं ६. पृष्ठ सस्या ६. माइज ११×४ इब्ब । लिपि सवत १६०४. लिपि स्थान माघोपुर ।

प्रति नं० ७. पृष्ठ संख्या ११. साइज ११×४ इस्त्र ।

प्रति नं॰ ८. पृष्ठ संख्या ६. माइज १०॥×४॥ इस्त्र ।

र्मात नं ६. पृष्ठ संख्या ३. साइज ११॥×४॥ इख्न ।

प्रति नं० १०. पृष्ठ संख्या २४. साइज ११×४ इक्का। प्रति सटोक है। टीकाकार श्री प्रभाचंद्र किन । टीका की भाषा संस्कृत है। लिपि संवत् १८०२.

प्रति न० ११. प्रष्ठ संख्या ३४ साइज ११॥४४ इक्का । प्रति सटीक है ; टीकाकार श्री कवि श्रभात्रन्द्र । धार्षा संस्कृत ।

प्रति नं १२ प्रष्ठ सस्या ४. साइज ११॥×४॥ इन्छ । लिपि संवत १८२१. विक्रि श्राह्म व्ययपुर । प्रति नं १३. प्रष्ठ संद्या १० साइज १०॥×४ दुव्ह । देशून नृत्र २६१.

## ~प्ट दर्शनसार ।

रचिता देवसेन । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ४ साइज १२xxii इक्क । गाथा संख्या ४२ किपि संवन् १५४३.

प्रति नं २ पत्र सम्या ४ साइज ११॥×४ इख्र । लिपि संवन १७४४ लिपिग्थान सामानेर।

### <sup>२८</sup>० **दशलक्ष्मात्रयदाना** ।

र्श्वियता पंडित भाव शर्मा । भाषा प्राकृत-संस्कृत । पत्र संख्या १२. साइज १०॥×४॥ इ.८ । लिपि-रथान-नेवटा (जयपुर) लिपिकार पंडित रूपचन्द्र । आठ प्रतिया खोर है ।

### ेदशतकः, जयबाता।

रचियता प० रहमू । भाषा श्रपभ्रशं । गत्र संख्या ६ः साइज १०॥×५॥ ५ खा । लिपि संवत् १८२२, लिपि कर्त्ता श्री केशवदास ।

र्मात मं २, पत्र संख्या ७ साइज १०॥×४॥ इस्ट । प्रांत पूर्ण है ।

प्रति नं ० ३. पत्र सम्ब्या १२. माइज ११×५ इखा। लिपि सवन १८८५ लिपि स्थान जयपुर। लिपिकर्त्ता महात्मा शुभराम।

### र्थर दशलवा**रा** जयमाल ।

रचिता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र संस्था १०. साइज १२॥×४॥ इख्र । स्तिपि संवत् १८०१. स्तिपित्थान मास्तुरा । जयपुर) सिपिकार भी क्यागम ।

# दशलच्या कथा।

रचियता भडारक श्री ब्रह्म झान साग्र । भाषा हिन्दी । साइज १०×४।। इञ्च । लिपि संवत १८३८. लिपिग्रपान पाटण । लिपिकची श्री सुरेन्द्रकीर्चि ।

### 🕯 दश्चच्यात्रतोद्यापनपूजा ।

रचियता भ० श्री महिभूपण्। भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १६, साइज १९॥x।॥ इख्र । प्रति नवीन शुद्ध खोर सुन्दर है।

### ^ दृष्टान्तशतक।

रचिवता त्रज्ञात । भाषा सम्कृता पृष्ट सस्या २७ साइज १०x४॥ इन्छ । विषय-त्र्यलंकार ।

#### ं दानकथा।

संग्रहकत्ती श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४२ साटज १०४४ इख्द । पुस्तक से कितनी हो। प्रकार की दान कथा औ का वर्णन स चिप्त में दिया हुआ है ।

### े दान महिमा।

रचियता हंमराज बन्छराज । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ३० । साइज ११x४ इक्का । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तिया तथा प्रति पक्ति मे ४२)४८ ब्राजर । रचना सबन् १६८०, लिपि सबन् १८०४

### द्वादशमामी ।

रचिता-मुनि माणिवयचन्द्र । भाषा हिन्दी । पत्र सख्या १ साइज १०x४॥ इक्क । विषय-भगनान नेमिनाथ का वारह मान् का वर्णन ।

### हादशबनमङलाबापनपूजा ।

रचीयता भट्टारक भी देवेन्द्रकीति भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १० साइज १०xx। इक्क ।

### · दिलारामविलाम ।

रचिवता श्री दोलतराम । भाषा हिन्दी । पत्र सस्या १४८. साइज ६ ×४॥ इख्र । रचना सवत १७६८ िलास के अन्त म अन्त्री प्रशस्ति दी हुई है जिसमे राजवंश, नगर और कविवश का वर्णन दिया हुआ है ।

### द्धःमंघानकाव्य ।

रचीयता श्री नेमिचन्द्र । टीकाकार देवनन्दि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २०० साइज ११xx इख्र ।

ं लिपि संवन् १६७६ काच्य श्रपूरों है ११३ में पूर्व के प्रष्ट नहीं है । अर् दुग्पटप्रबोध ।

रचियता श्री हेमचन्द्राचार्य । २ षा र स्प्रत । पत्र संख्या ३० साइज १०॥×४ इख्र । लिपि संवत् १८१२, ख्राचार्य हेमचन्द्र की लिगानुशासन में से कुळ विषय से लिया गया है।

# • दुर्घट श्र्यांकव्यारया ।

व्याख्याकार अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र साधा १८. साहा १०॥४४ इख्र । सम्पूर्ण श्लोक संख्या ८. प्रति श्रपूर्ण है । प्रत्यस्थ के ८ पृष्ठ नहीं हैं ।

# ेर्दुष्टवादिगजांकुश ।

रक्ता श्री सुधारधार । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४. साइज ११×४॥ इख्र । प्रथम पृष्ठ नहीं है ।

### ँद्**तागद** साटक ।

रवियता श्री सुराट । सापा संस्कृत । पन्न संरथा ४ साउज ११॥×४ दुख्य । लिपि सवत १४३४.

### दर्वामद्भ पूजा।

रचिवता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ३१. साइज १०॥×४ ६० । प्रति सटीक है । टीका संस्कृत स है । टीकारार का नास कही पर भा नशी लिखा हुआ है ।

# दार्ग्यमिह शृति।

वृत्तिकार श्रद्धात । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या १२४ साइज ११×४॥ दुखा । विषय-व्याकरण । सम्पूर्ण बन्ध श्रष्ट पादों में विभक्त है । लिपि सवत् १६६२ प्रारम्भ के १४ पत्र नहीं है । बीच के बहुत स पूष्ठ फटे हुये हैं ।

#### ् दोहापाह्ड ।

रचिता श्राचार्य कुन्दकुन्द । भाषा प्राकृत । पत्र संग्या १६ साइज ११॥xy उच्च । निर्पि संवतः १६०२. तिर्पिकार ने बादशाह शाहस्रालम का उल्लेख किया है ।

#### ধা

### 🗸 धनकुमारनिश्त

ग्रह्मकर्त्ता पं रह्मृ। भाषा श्रपभ्रंश पत्र मख्या ३१. साइज ७×३॥ इ छः। प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तिया श्रीर प्रत्येक पक्ति मे २≔–३५ श्रज्ञर । लिपि संवत् १६३६. मन्य श्रच्छी डालत मे है। श्रन्त मे प्रशस्ति है।

#### • धनपालराम

रक्षियत्तः ब्रह्म श्री जिस्हाम । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४. माइज ११४४ इक्ष । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति से २२–३८ श्राचर लिपि संयत १८२८ ।

मगलाचरगा--

बीर जिनवर २ नमु तेसार तीथकर वो बीसमो । बार्छित फल बहुदान दातार सारद सामिए बीनवुं॥ १॥

ऋन्तिम---

दानतणो फलरुबहों जस विस्तरो श्रपार । धनपाल साह को निरमलो, सरने लीयो अवतार ॥ इस जाणि विश्वया कर। दान सुपात्रे देंड । श्रायक सदिवण् सिरम्सले सन्तुष्य जन्म सफल कर लेंड ॥ श्री सकत की र्यत सुरू प्रणुमीने श्री भूकृत की कि सबतार । दान तणा कल वरण्या बहा जिख्डाम कहे सार ॥

### ५ धन्यक्रभारत्रशित्र ।

रश्चिता ब्रह्मनेमिद्ता । आपा संस्कृते । ५व सङ्का २७ सावज्ञ १८ ४४॥ प्रत्येक पुर २०६ पत्तिया स्रोह प्रत्येक पत्ति मे २६-३२ श्राचर ।

प्रति न० २ पत्र सख्या ६ साइज १०॥×४॥ ६ति श्रपूर्ण । श्राठ से श्रिषक पृष्ठ नहीं है । प्रति न० २ पत्र संख्या ३३ साइज १०×४॥ इत । ध्रतिलिपि सवन् १७२६ । प्रति न० ४. पत्र सख्या १६ साइज ११॥×४.३ श्र । लिपि संवक्ष १७०५ । अरू धन्यकुमार गरित्र ।

रचिता आचार्य श्री गुरुमद्रः। भाषा सस्कृत पद्म मंख्या ३५ माङ्क ११४४। इद्धाः। प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया श्रोर प्रत्येक पक्ति मे ३४-४२ श्रम्माः।

ार ३ धन्यकुमार नरित्र

रचिता भद्धारक भी सकलकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र-संख्या ३४ . सीइज १०×५॥ इक्कं । प्रत्येक प्रमु पर १२ पक्तिया और प्रति पेक्ति मे ३७-४५ अस्ट । लिप संबन १५५७ ।

प्रति २० २. पत्र संख्या ३४ साइज आ×४॥ लिपि सवत् १४३३, पदा संख्या =५०। ३०४ धर्म चेक्रपूजा ।

रचियत ऋशात । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या १६. साइज १०४१ इख्न । लिपि सवन १७६६ लिपि-स्यान साल दुरा । लिपिकर्ता आ. श्री कमलकींत्तिजो ।

्राभू सर्मे वचकविधानः

रचियता श्री यशाविन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था २१ साउत ११॥×४॥ इस्त्र ।

धर्म डोहावनी।

समह कर्सा पं० जोधराज गोहीका । भाषा हिन्दी । पत्र सस्या ११ साई र १२x४॥ इख्न । दोहाबली संस्था १४४. लिप सबत १८२० ।

धर्मोप्टेश श्रावकाचार ।

•चिंदाता श्री पं • वसंदास । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १८ । साइज द्याप्रशा इच्च प्रत्येक पृष्ट पर १३ पक्तिया तक्षा प्रति पक्ति से २६ ३५ श्रक्षर । रचना संवत् १४७६ श्रथम पृष्ट नहीं है ।

- **धर्मो**वदेश ।

रस्यिमा अझात । अत्याहिन्दी । पृष्ठ पर १० पंक्तिया सथा प्रति पंक्ति मः १८०० प्रक्षर । प्रति अपूर्ण है । प्रथम पृष्ठ सथा अतिम पृष्ठ नहीं है ।

## धम्मीपदेश पीयुष ।

रचिता श्री नेमिद्स । भीपा संस्कृत । पत्र संस्था २२ साइज १०x४॥ इक्क । तिपि संवत् १६३४. विषय-शावकों के ध्याचार व्यवहार का वर्णन । टो प्रतिया खोर है ।

### धर्म मंग्रहश्रावकाचार।

रचियता पंडित मेधाबी । भाषा संस्कृत्त । पत्र संख्या ६४. साइज ११४४ इक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तियां श्रीर प्रति पंक्ति मे ३८-४४ अवर । रचना सवन १४४० अन्थ के अन्त मे ४१ पद्यो मे कवि का परिचय दिया हुआ है ।

प्रति नं ० २ पत्र संख्या द४. माइज १०॥×१॥ इक्क । लिपि संबन् १४४२ ।

र्पात नं ३. पत्र संख्या ७०. साइज ११×४ इक्स .

प्रति न० ४ पत्र संख्या १०१ साइज ११×४॥ इख्रा लिपि सवत् १६१२, लिपिम्थान चाटसु । लिपिकार श्री शालगराम ।

### धर्म परीक्षा।

रचियता श्राचार्य श्री श्रमितिगृति । भाषा संस्कृत । पत्र संस्या १८५ साइज १०४८।। इक्का प्रत्येक पृष्ठ पर ≂ पत्तिया तथा प्रति पंक्ति में ३४–४० श्रम्भ । रचना सवन १०७० लिए सवन १६६६ ।

प्रति नं ० २ पत्र संख्या ७६ साइज १२×६ इ**छ** ।

प्रति नं० ३. पत्र संख्या १४४, साइज १०×५॥।

प्रति न० ४ पत्र सख्या ६० साइज १०१०४४ इक्का लिए सवत् १७३३ वादशाह मुलकगीर के शासन काल में साहदरा नामक स्थान पर श्री निमलदास ने मथ की प्रतिलिए करायी।

प्रति नं० ४ पत्र संख्या =१ साइज १०॥×४॥ इक्क । लिपि सवन १४६६, लिपिस्थान दृष्टिकापथ दुर्ग । साध्वी सुलेखा ने शास्त्र की प्रतिलिपि करायी ।

प्रति नं० ६. पत्र संख्या ३४. साइज १०॥×४ इक्षा । प्रति ऋपूर्ण है ।

प्रति नं ० ७ पत्र संख्या ७६ साइज १०॥४४ इक्ष्य । आधि से आधिक ग्रन्थ को दीमक ने ख। लिया है।

र्शत नं० =. पत्र संख्या १४४ साइज १०x४॥

### अध्य धर्म परीचा ।

रचियता श्री मनोहरदाम । भाष हिन्दी पद्य । पत्र संख्या १२४. साइज ११×४॥ इज्ज । सम्पूर्ण पद्य संख्या ३०००. लिपि सवत् १८०२ प्रशस्ति दी हुई है ।

पति नं० २ पत्र संस्या ५१, साइज १२॥×५॥ इक्षा।

प्रति न० ३ पत्र संख्या =0. साइज १२॥×६ ॰ 📜

# <sup>उ-२३</sup> धर्म परीचा।

रचिथिता ५० हरिपेसा । पत्र संख्या ६४, भाषा श्रपश्चेश । साइज ११॥x४५ इक्क । प्रस्तर पृष्ठ पर १२ पंक्तिया श्रोर प्रति पिक्त से ४४-४० श्रज्ञर । रचना सवत् ११३२

र्शत न०२ पत्र संख्या ८८ साइज १०॥×४॥ ४छ। प्रत्येक पृष्ठ पर ११–१३ ५क्तिया श्रीर प्रति ५क्ति मे ३४–४० श्रह्मर । लिपिकाल श्रह्मात् । प्रत्य श्र∓द्री हालत मे है । लिसि सुन्टर नही है । प्रशस्ति नही है । ३४४ ् धम पर्शक्ता ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र सन्या १४. साइज ८४ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पक्तिया तथा प्रति पिक से ३२–३६ श्रज्ञर । लिपि सवत १७४० । लिपिस्थान खवा ( जयपुर )। लिपिकार सुनि श्री कान्तिसागर ।

मगुलाचरग् ---

धम्मति सक्तमंगतावली धम्मतः सकतमीरयसपद । धम्मते सुकर्लागमल यशो धम्म एव नव्वतोविश्रीयतां॥ १॥

#### , ३२५ ध्यानमार

रचियता श्रद्धात । भाषा संस्कृत । पत्र संस्या ४. साइज ११×४ इख्न । विषय—चारो ध्याना का वर्णन ।

#### - ध्यानम्बरूप ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पृष्ठ सम्या ७, साउज १०४५ इ ह । विषय-ध्यानो के स्वरूप का वर्णन । ग्रन्थ विषक जाने से अक्षर मिट गये है ।

### · धाजारोहस्यविधान ।

रचिता पं० त्राशाधर । भाषा सम्कृत । पत्र मख्या ४. साइज १२xx॥ इञ्च ।

### धातुपाठावली ।

रचित्रा ५० भोपदेव । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २४ साइज १०॥×४॥ इखा । श्रति नं २ पत्र संख्या ६८ साइज १०॥×४॥ इखा । प्रति सटीक है ।

#### न

### **ं बन्दि**सदिञ्जद ।

सदी ह । रचि ता १४ देवर्नान्ड । टीकाकार श्री स्टतचन्द्र । पत्र सम्ब्या १० भाषा सम्कृत । साइज #xx|| देखा ।

क्रान्तम पाठ--

म इत्यपुरमञ्जीयदेवार्ग्यमुनिगरा । टाक्य रन्तचन्द्रे गः नदित सस्य निमितः ॥१॥

्रित न० २ पत्र सम्या ४ साइज ११॥×४॥ इञ्च । ार्जाप संवत् १४३०। जिनि कत्तो श्री उत्तचन्द्र लिपिकत्ती न बादशाह कुतुबस्य के राज्य आ इङ्केस किया है लिपि स्थान-हिसार।

### ॰ बन्दिमध्विकदावली।

र्वियता अञ्चात । पत्र सरुया ४ भाषा संस्कृत । साइज ११xk॥ लिपिकार भट्टारक श्री श्रभयधन्त्र ।

### १ नन्दिश्वर अप्टाहिका कथा।

रचिता-श्चाचार्य शुभवन्द्र । भाषा संस्कृत । ५व संख्या १० साइज च।४४ उद्घ । विषय-श्वठाई झत की कथा । लिपि संवत १८०२ । प्रति नं २. पत्र संख्या १०. साइज ExXII इख्न । लिपि संवत् १००२ ।

प्रति न॰ ३ पत्र सख्या १०. साइज ११xx|| इख्र ।

प्रति न० ४ पत्र संख्या = साइज १२x४ दुः । लिपि संवन् १=४४

#### .. नदोश्वरचतुर्हिगा।श्रतपूजा ।

रचित्रता श्रहात । भाषा श्रपञ्च श । पत्र संख्या ६ साइज १२×४॥ इख्न । लिपि संवत् १८३६. लिपि स्थान सवाई माघोषुर । लिपिकार भट्टारक श्री सुरेन्द्र कीर्ति ।

यः नंदोधग द्वीप पूला ।

रचयिता श्री कनककीर्ति । भाषा श्राभ्यंशः पत्र सख्या ७ साइज १२×४॥ दश्च । अवर नन्दि वर्षा से ।

ं संयता अज्ञान स्थापा सस्कृत । पत्र संख्या ३ साइज =x६ इख्न । प्रियय स्तुति पाठ । उत्तर सदीधरात्यानकथा ।

रचित्रता श्री हरिषणा । भाषा सम्कृत । पत्र सात्र्या १६ साइज १०॥×४॥ इक्क । प्रत्येक प्रष्ठ पर ३ पक्तिया तथा प्रति र्थक्ति से ३२--३≒ श्रज्ञर । लिथि सवत् १६४४ | लिपिस्थान सालपुरा ब्रह्मचारी लोहट ने कथा की प्रतिलिपि बनायो । कथा क अन्त से प्रशस्ति दी टई है ।

प्रति न० २ पत्र सम्या १३ साइज १०॥×४॥ उ.छ । लिपि संबन १६६१ मंगसिर चुदी ४ श्राचाये खेमचन्द्र ने कथा की प्रतिलिपि बनाया । प्रति स्पष्ट श्राम स्वच्छ नहीं है ।

प्रति नंद ३ पत्र सरुया ६ साउज ११×४७ द्धा । श्री व्याचार्य शुभचन्द्र के शिष्य श्री सकल भूपण के पढ़ने के लिये प्रति लिथि बनायी ।

### नदीश्वरपूजाविधान ।

र्मवियता श्रहात । भाषा संस्कृत । ५त्र सन्या ७ . साइज ११(x१)। इख्र ।

नेमिनाथ पुरासा

रचिवता भद्रारक श्री सकल कीत्ति। भाषा संस्कृत पत्र संख्या ७५. साहज ११×४ इस्त्र। प्रत्येक

पृष्ठ पर १२ पंक्तिया श्रोर प्रति पंक्ति से ४०-४४ श्राह्म । क्षिपि संवत् १४४१ । विषय-सगवान नेमिनाध का जीवन चरित्र ।

#### नयचक्र भाषा।

भाषाकार श्री हेमराज । भाषा हिन्टी । पत्र सख्या २४ साइज ६×४ इस्न । प्रस्थेक पृष्ठ पर ६ पंक्तियां श्रीर प्रति पंक्ति में २८–३४ ऋत्तर । रचना संवन १७२६ ।

#### नयचक्र।

रचियता श्री देवसेन । भाषा प्राकृत । पत्र सम्ब्या ४३ साइज १०xशा उच्च । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पक्तिया तथा प्रति पंक्ति से ३४-४० श्रद्धा । लिपि सवत् १४०० ।

प्रति न० २. पत्र संख्या १४ साइज १०॥×५ इखा।

प्रति न०३ पृष्ठ सम्या ३४ साइज ११॥×४॥ इक्छ । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३६-४० ऋत्तर लिपि संवत् १७६४ आसोज बुदी १०. सष्टारक श्री हर्षकीर्त्ति के उपदेश से प्रन्थ की प्रतिलिपि हुई।

### नृपचंदरामा ।

रचियता श्री विदुध रुचि । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ८० साटज १०४४ इक्क प्रत्येक प्रष्ट पर ४४ पंकिया तथा प्रति पंक्ति मे ३८-४४ अज्ञा । रचना समन् १७१३ जिपि समन् १७६४।

### नलादय काव्य।

रचियता श्री रिविदेव । टीकाकार श्री राम ऋषि दाधीच्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३६ साइज १०x४ इच्च । लिपि सवन १७३०. लिपिस्यान चप वर्ता । बन्य ऋष्म् १४ से ३४ तक के पृष्ठ नहीं है।

प्रति नं ० २ पत्र सम्ब्या ३६ साइज १०॥×४॥। प्रति पूर्ण है किन्तु सटीक नहीं है।

#### नवग्रहफल ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा सम्झत । पत्र संख्या ४ साहज ११x६ इक्क प्रति अपूर्ण है

### नवग्रहप्ता ।

रचयिता खज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १३, साइज ११×१।। इञ्च ।

#### 3४४ नवनस्वगैका ।

टीकाकार-ऋज्ञात। भाषा संस्कृत। पत्र संस्था १०. साइज १२xx॥ इस्त्र। लिपि सवन् १८२३ विषय-नव पहार्थो का वर्णन।

#### ३४५ नव्यशतकोवच्रि।

रचियता श्री देवेन्द्र सूर्यि। भाषा सम्कृत। पत्र संख्या २६. साइज १०४४ इ**छ। लिपि** संबत् १७६३ प्रन्थ न्याय का **है** ,

#### उ४६ - नागकुमार चरित्र ।

रचियता महाकवि पुष्पदंत । भाषा अपभ्रंश । पत्र संस्था ७१. साइज १०॥५४॥ इञ्च । , यक पृष्ठ पर १० पंक्तिया और प्रति पक्ति में ३८-४४ अन्तर ।

र्जात नं० २ पत्र संख्या ७०. साइज १०॥×४॥ इक्क । लिपि संवत् १६१२. लिपि स्थान तक्त महा-दुरो। श्राचार्य लिलितदेव के समय में खंडलवालान्वय सा० टेट्ट सा० नोता ने प्रन्थ की प्रतिलिपि कराई । ४८ नागकुमार २ रित्र ।

रचिता श्री मारिलपेसासूरि। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३२ साइज ७x३॥ इक्क । लिपि संवतः १७२६ फालगुरा बुदि ८. प्रत्य साधारसा हालत मे है । लिपि विशेष सुन्दर नहीं है ।

प्रति नं० २. पत्र संख्या २० साइज ७×३॥ इखा । भाषा सस्कृत । तिपि काल संबत् १६६८ ग्रन्थ श्रन्छी हालत में नहीं है । श्रज्ञर सुन्दर है। ४४ च

### नागकुमारचरित्र ।

रचिता पंडित माणिकराज । भाषा श्रपश्चंश । पत्र संख्या १२४. साइज १०×४॥ प्रत्येक प्रष्ट पर ११ पंक्तियां श्रीर प्रति पंक्ति मे ३८।४२ श्रज्ञर । प्रतिलिपि संवत १४६२. घन्थ के श्रन्त मे स्वयं कि वे श्रपना विवरण लिखा है । प्रारम्भ के दो प्रष्ठ नहीं है ।

#### <sup>3 ४२</sub>√ नाग श्री कथा।</sup>

रचियता ब्रह्मनेमिद्त्त । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २२, साइज शा×शा इक्का प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तिया श्रीर प्रति पंक्ति मे २६-३० श्रद्धर । लिपि संवत १८२८ । विषय-रात्रि भोजन स्याग की कथा ।

### न्यायदीपिका ।

र्चियता श्री धर्म भूषणाचाये । भाषा स'कृत । पत्र संख्या ४०. साइज १०×४॥ इख्र । विपय-न्याय । लिपि संबत् १८१६ ।

प्रति नं० २. पृष्ठ सम्या २४, साइज ११xy इञ्च ।

#### न्यायमार् ।

रचियतः भ'सर्वे । टीकाकाः श्री भट्ट. रक श्री रत्तपुरी । भ पा सस्कृत । पत्र सख्या ६३ साइज १०॥×३ इख्र । लिपि सबत १४१६ लिपिस्यान कुभलमेरूमहाद्ग । विषय—जन न्याय ।

प्रति नं०२. पत्र संख्या १७) साइज १०८८॥ इ.छ । लिंगि सवन् १६४≈. लिंगिम्थान सूर्यपुर महानगर् । केवल मूल मात्र है, टीशा नहीं है ।

प्रति त० ३ पत्र संख्या ४१ साइज १०॥×४॥ प्रति सटीक है। टीकाकार श्री जर्यासहसूरि।

### न्यायमिद्धान्तमजरी।

मन्यकार श्री जागकीनाथरामां । टीकाकार श्री शिरोमिण भट्टाचाय । पृष्ठ सस्या ०० सःइज १३४६ इक्क । लिपि सबन् १८४६ ।

प्रति नं २. पत्र संख्या ७. साइज १३×६३ऋ । केवल मृत्त मात्र है । अनुमान खण्ड तक ही है । प्रति नं ३. पत्र सख्या २४. साइज १३॥×६॥ इऋ । लिपि मंवत् १८३० प्रति सटीक नहीं है । प्रति न० ४. पत्र संख्या ११. साइज१४×७ इऋ । प्रति अपूर्ण है ।

### न्यायावताग्युत्ति ।

रचीयता श्री सिद्धस्तेन । वृत्तिकार श्रक्षात । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या २८ साउज १०x४॥ इख्र । प्रत्ये ह पृष्ठ पर २० पत्तिया तथा प्रति पंक्ति पर ६०-६६ श्रज्ञर । लिपि संवत् १४२२. लिपि स्थान-सहीशासक । श्री श्रभय भूषण् के शिष्य श्रम्य श्रम्य के प्रति के प्रकृत के प्रति के प्रति विशेष वार्ष ।

प्रति नं० २. पत्र सख्या २७. साइज ११×८॥ इक्स ।

### अप नारचन्द्रज्योतिषयत्र ।

रचियता श्री नारचन्द्र । भाषा सस्कृत । पत्र संस्था २३ साइज १०४४। इश्व । प्रन्थ अपूर्ण है । प्रति न० २. पत्र सस्या १२. साइज १०४४ इश्व । लिपि संवत् १८४५ । श्रीत न० ३ पत्र सस्या ३५. साइज १०॥४४ इश्व । लिपि संवत् १७४८ । लिपिस्थान फतेहपुर । प्रति न० ४ पत्र सस्या ३३ साइज १०॥४॥ इटा । प्रति अपूर्ण है । ३३ से आगे के पृष्ठ नहीं है । प्रति न० ४. पत्र सस्या २६ साइज १०॥४॥ उश्व ।

# विटॉप सप्तमी कथा।

रच यता श्री ब्रह्मरायम् तः। भाषा हिन्दो । पत्र संख्या ४ साइज ११॥×४॥ इ**छ । सम्पू**र्ण प्रा-

## ्रीनेयमसार टोकां ।

मूलकर्त्ता श्री कुन्दकुन्दाचार्य । टीकाकार श्री पद्मश्रममलधारिदेव । भाषा-प्राकृत संस्कृत । पत्र संख्या = माइज ११॥×५॥ टब्ब । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया व्यार प्रति पक्ति मे ४४-४० श्वन्तर । लिपि सवत १=३७ ।

प्रति न०२ पत्र संख्या १२६ साइज १०॥×४ इक्क । लिपि सवत् १८६६. लिपिस्थान चाटसू । श्री राजाराम के पढने के लिये उक्त प्रत्थ की प्रतिलिपि की गई थी ।

# म्बद्धयम।ध्योपनिषन् ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था १८६ । साइज ११॥×१॥ उक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पैक्तियों तथी प्रति पैकि में ३२-३८ अचर ।

#### <sup>७५ च</sup> नीतिवा**क्यामृत मटीक** ।

रचियता श्री श्राचार्य सोमदेव । टीकाकार श्रज्ञात ! भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३८. साइज ११x४ इख । प्रति श्रपूर्ण है । ३८ से श्रागे के पृष्ठ नहीं हैं ।

### ं नीतिशास्त्र।

रचियता श्री चास्त्रक्य । भाषा मंस्कृत । पत्र संख्या ७. साइज ११४४॥ इस्त्र । श्रम्थाय श्राठ है । श्रोक संख्या १४७ ।

### नीतिशतक।

रचियता श्री भतृ हरि । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ७, साइज १०×४ इञ्च । प्रति श्रपूरां है ।

### नेमिजिनवर प्रबंध।

रचियता श्रक्षात । भाषा श्रपश्च श । पत्र सच्या १३ साइज ७x१ इख्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १३. पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे २३-२८ श्रज्ञर । प्रथम २ पृष्ठ नहीं है ।

### नेभिद्त काव्य ।

रचिता श्रः विकास । भाषा सस्कृत । पत्र संख्या = । साइज १६॥×४॥ इख्न । श्रोक सख्या १२६. विषय-भगवान नेमिनाथ के दृत का राजमती के पिता के यहा जाना । इसमें कवि ने महाकवि कालिदास के मेघदूत काव्य के पद्यों के एक एक भाग को श्रोक के श्रन्त में श्रपने श्रर्थ में प्रयोग किया है ।

### नेमिनाथ चरित्र।

रचयिता श्राचार्य हेमचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ६४. साइज ११×४॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तियां श्रीर प्रति पंक्ति मे ४०-४४ श्रज्ञर । लिपि संवत् १४१६. विषय—भगवान नेमिनाय का जीवन चरित्र ।

### नेमिजिन चरित्र।

रचियता ब्रह्म श्री नेमिद्ता। भाषा संस्कृत। साइज १०४४॥ इख्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंतियां श्रीर प्रत्येक पंक्ति २७।४२ श्रज्ञर। लिपि संवत् १८४४. लिपिस्थान जयपुर। विषय-भगवान नेमिनाध का जीवन चरित्र।

प्रति नं २. पत्र सख्या २२०। साइज ११×४ इच्च । लिपि संवत् कुछ नहीं ।

प्रति न० २. पत्र संख्या १३८ । साइज ११xk।। इक्का । लिपि संवत् १७३१ ।

प्रति नं ० ३.। पत्र संख्या १४०। साइज १०xx॥ इख्न । लिप सवत् १६४३।

प्रति नं ० ४ । पत्र संख्या २१६ । साइज ११॥×४॥ इखा ।

<sup>3६५</sup> नेमीश्वर चंद्रायगा।

रचिता श्री नरेुन्द्रकीर्त्ति । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ⊏ माइज १०४४।। इख्रा । पदा संख्या १०४. क्रिपि संजन १६६० ।

<sup>उहरू</sup> नेमीश्वर राम ।

रचयिता श्री नेमिचन्द्र। भाषा हिन्दी। साइज १२×४॥ इब्ब्रा। सम्पूर्ण पदा मंख्या १३०४, रचना सवत् १७६६। पशस्ति सन्दर है।

<sup>3८५</sup> नेमीश्वररामा ।

रचयिता ब्रह्मरायमल । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १६ साउज ११४४ इक्का । रचना संघतः १६४ । उट -नेषघ चरित्र ।

रचिता महाकवि श्री ह्यं। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या २०२, साइज १०॥×४॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ६०-६४ अन्तर। धित सटीक है। टीकाकार श्री नरहरि। लिपि सवत् १८४४।

प्रति नं ० २. पत्र संख्या १००. साइज १०॥x४॥ इक्का प्रति सटीक है। टीकाकार श्री नारायण । प्रति श्रपूर्यों है केवल पांच सर्ग ही हैं श्रीर वे भी कम रहित हैं।

प्रति नं० ३. पत्र संख्या ४०, साइज ११॥×६ इस्त्र । प्रति अपूर्णे है ।

प्रति नं० ४. पत्र संख्या १७. माङ्गा १३०८॥। इत्रः । प्रति संटीक है । टीकाकार नरहरि । प्रति श्रपूर्णं । तीन प्रति श्रोर हैं ।

प्रति नं॰ ४. पत्र संख्या १६. साइज १'०॥xx इक्न । प्रति अपूर्ण है ।

प्रति र्न० ६. पत्र संख्या १४३. १२॥×६॥ इ**छ** ।

प्रति नं० ७. पत्र संस्था १६. साइजः १०। प्रत्या ईस्का अतिः वप् र्से है ।

### सामोकार स्तात्र।

रचिता श्रक्कात । भाषा प्राकृत । पत्र सख्या २. साइज १०॥×४॥ इक्क । गाथा संख्या २४ लिपि संबत् १६७४. लिपिकता पांडे मोहन । लिपि स्थान जोवसा ।

q

### पदमञ्जरी ।

रचिता श्रीहरिडक्तिश्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १०६. ११॥×४॥ इख्र । लिपि सवत् १७४०. पद्वावली ।

लिपिकर्त्ता-श्रक्कात । पत्र सन्त्या २. भट्टारक पट्टावलि सवन १८१४ तक । भट्टारकों की संख्या ६६. पद्मनंदी प्रवीसी ।

रचिता श्री जगतराय । भाषा हिन्ही (पद्य) । पत्र संख्या १३३. साइज १०xx।। इख्र । प्रत्येक प्रृष्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे २८।३४ श्रज्ञर । रचना संवत् १७२२. लिपि संवत् १८१८ ही मक लग जाने से करीब १०० प्रष्ठ नष्ट हो चुके हैं । श्रन्त मे किव की के बारा लिखी हुई प्रशास्ति है ।

मगलाचरण--

श्रमल कमल दल विपुल नयन भल,
सकल श्रमल बल उपराम शाँग है।
श्रांतिल श्रयंतितल श्रदल प्रमल जस,
सुरपति नरपति रुति बहुकरि है।।
श्रित मित खितघर सब जन मुखकर,
कनक वरण तन सिद्धि वधू बार है।
वृषभ लिंद्यनघर प्रगट तनय भर,
श्रांघ तिमर विकर भव जलप्तरि है।।।।।

### पद्मनिद श्रावकाचार।

रचियत। त्राचार्य पद्मानिद् । पत्र संख्या ४. साइज ११×४॥ इक्क । लिपि संवत् १७१२.

उक्ष पद्मपुरासा (पउमचरिए) ।

रचयिता महार्शव स्वयम् त्रिमुवनस्वयम् । भाषा श्रपञ्चारा । पत्र संख्या ३४७. साइज ११×४।। इञ्च । अत्येक पृष्ठ पर ३≈-४२ श्रज्ञर । लिपि संवत् १४४१. विषय-जैनरामायण् ।

उ०५८ पद्मपुरासाः

भाषा अपभ्रंश। रचयिता पं० रइधू। पत्र संख्या ६०. साइज १०॥ ४४ इख्रा। ब्रत्येक पृष्ठ पर १४ पक्तिया और प्रयेक पंक्त मे ४० – ४४ अन्तर। लिपि संवत १४४१ फालगुण सुदी ६

वद्यपुरागा ।

368

रचियता भट्टारक श्री सोमसेन । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २६७. साइज १०x४ इख्र । प्रत्येक प्रष्टु पर १३ पतिया तथा प्रति पक्ति में ३०:३६ ब्राह्मर । लिपि संत्रत् १७४१. ब्रान्त ि स्कार ने प्रशस्ति दे रखी है । ति स्पष्ट प्रीर सुन्दर नही है ।

मग्लाचरण-

चदेऽहं सुत्रत देवं पचकर नाणनायकं । देवदेवादिभिः सेट्य भट्यवृ तः सुम्ववतं ॥१॥ शेषान सिद्धान जिनान सूरीन , पाठकान साधु मंयुतान । नत्वा वद्वे हि पद्मरूप पुराणं गुणसागरं ॥२॥

र्पात न० २ पत्र संख्या २६७. साइज १०×४ इक्का । लिपि संवत् १७४१.

प्रति न• ३ प्रय सख्या १४३. माइज ११×४ इख्र । प्रति ऋपूर्ण है । प्रारम्भ के तथा सन्त के पृष्ठ नहीं हैं ।

पद्मपुर.**ख**ा

रचयिता श्री रविषेगाचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ४४४. साइज १३४४ इक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तिया तथा प्रति पक्ति मे ४०-४६ ऋत्तर । प्रति बहुत प्राचीन है ।

प्रति नं० २ पत्र संख्या ४३०. साडज ११×५॥ इक्का। लिपि सवत् १⊏३४. प्रति श्रपूर्णे है। प्रारम्भ के २६६ तथा म॰य के १०० प्रष्ठ नहीं है। प्रति नं ० ३. पत्र संख्या ४४०. साइज १३×४ इक्का। प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तिया तथा प्रति पक्ति पर ४२-४८ श्रक्तर। प्रति श्रपूर्ण है। प्रथम ११ पृष्ठ ११३ से २४०, २४४ से २८३, २६६ से ३६६ तथा श्रन्तिम पृष्ठ नहीं है।

प्रति नं॰ ४ पत्र सख्या ६४१ साङ्ज १२×४॥ इश्च । लिपि संवत् १८४४, लिपि स्थाम रोडपुरा ।

प्रति नं ४. पत्र सख्या ४१६. साइज ११×४ इक्का । लिपि संवत १७४७ उन्द्रगढ नगर मे महाराजा सरदारसिंह के शासन काल मे श्री शिव विमल ने लिखा । प्रति ऋपूर्ण है । प्रारम्भ के १६७ प्रक्ष नहीं हैं ।

### पद्मपुराग् ।

प्रनथकार भट्टारक श्री घम्मकीत्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था २४१. सा.ज ११×४॥ इखा । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पक्तियां श्रोर श्रीत पंक्ति से ३८।४२ श्राज्ञर । ख्रिषि संबद्ध १६५०.

### परापुरामा ।

रचियता श्री चन्द्रकीर्ति । भाषा सस्कृत । पत्र सख्या ४१२. माइज ११॥×४॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे ३६-४४ श्रज्ञर । प्रत्य बहुत सरल भाषा मे लिम्बा हुश्रा है । श्रक्तकारों की श्राधिक भरमार नहीं है ।

### पवपुराख ।

रचियता ब्रह्म जिनदासः। आषा संस्कृत । पन संख्या ४३० ११४४॥ इख्र । प्रति प्राचीन है।

### प्रवावती स्तीत्र ।

रचियता श्रृह्णात । पत्र संख्या क्ष्म्, साइज ५४४॥ इख्र । भाषा संस्कृत । प्रति क्राचीनः है : प्रति नं० २. पत्र संख्या २. साइज ६४४ इख्र ।

### े पंच कल्यागक पूजा।

रचित्रतः आकातः। भाषाःसंस्कृतः। पत्र संस्थाः २१. आइकः ११४४॥ इश्चः। प्रति नं० २. पत्र संख्या १३ साइज ११॥४४ इश्चः। लिपिकार पं० द्याराम । प्रति नं० ३. पत्र संख्या १३. साइज ११॥४४ इश्चः। 3 = 3

### पंच कल्यागक पूजा।

रचियता आचार्य शुभचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र सस्या २४ साइज १०॥४४ इक्ष । प्रति नवीन है। प्रति न० २. पृष्ठ संस्या २४. साइज २०॥४४ इक्ष ।

उच्छ पंचकल्याम्बिधानः।

रचित्रता स्रज्ञात । भाषा मम्कृत । पत्र सस्या ३० साइज ६x४ इश्च । लिपि संवत् १८६०. लिपिस्थान ग पचल लिकिनो श्री सुरेन्द्रभूषण् ।

<sup>3 र ५</sup> एश्वतन्त्र ।

भाषाकार श्री वं रतनवन्द्रजी। भाषा हिन्दी सम्कृत। पत्र सम्या १०० साइज १८ । इन्छ । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पक्तिया श्रीर शित पक्ति मे ४४-४ स्त्र सहर । उक्त पुस्तक मे प्राराभ मे पंगसाधारण के बाद स्रमेक राज्यों का नामोल्लेख है जिसमें तत्कालीन राज्य का पता लग सकता है। सम्कृत म भी श्राक है स्रार पनका कि में अनुवाद किया गया है। इमलिये शायद पद्धतन्त्र के मुख्य २ श्रीको तथा पथी का उद्धरण मात्र दिया गया है। टीका सबन १६४ ...

प्रति न० २ १त्र सख्या १२६ साउज ६×४।, छ। प्रति प्राचीन है।

326

### पचनन्त्र ।

रचियतः ५० विष्णु शर्मा । भाग सम्कृत-गद्य ५द्य । वृत्र सम्ब्या १२६ । साटज द्यारशा **टब्न** ।

326

#### प बदग्रहकथा ।

रचित्रता खड़ात। भाषा संस्कृत। पत्र सक्त्या १०६ साटज ११×४॥ इज्ञा प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पिक्त्या श्रोर प्रति पिक्त में ३६-४६ श्राचर। विषय—सीति। उत्त कथा की रचना पंचतत्र श्राप्यता हितोपदेश के समान की ग्यों है। किन्तु यहा कवि प्रत्येक बात पद्य में ही कहता है। मन्थ यहुत ही महत्त्व पूर्ण हे तथा श्रामी तक श्राप्रकारित भी है। यन्थ श्राप्य है, १०६ से श्रामों के प्रष्ठ नहीं है।

मग्लाचरण-

प्रग्रस्य जगदानंदादायकान जिननायकान । गणेशान्यानमाद्याश्च गुरून समारतारकान ॥१॥ सज्जनान शोभनाचागन शास्त्रबोधनकारकान । पंचदडात्पत्रस्य कथा वद्ये समासन ॥२॥

### पच पामेष्टि पूजा।

रचियता श्रज्ञात । भाषा सम्क्रत । पत्र सम्या १७ साइज १०x४॥ इश्च । लिपि स :त १=३३ लिपिस्थान रामपुरा ।

### ८ पचपरमधी पूजा।

रचियता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । ५त्र संख्या ४६, सा ज आ×्रा। दञ्च ६ विषय-पूजा साहित्य । रचना सवत १६२७ भगांसर वृदी पष्टमी ।

प्रारम्भ---

मगलमय मगलकरन ५च परमण्डमार अश्रुरन दो ये ही स्राम उत्तम लोक ममार ॥१॥

#### र्घान्तमपाठ---

नेल दोय दोहानि से श्रारिल शाट विशास।
श्रादि श्रक में कवि ननी नाम जानि श्रक् गाम।।
मार्गशीप बाँद प्रश्नी ऋतु दिन प्रन बाय।
सबन सरकत अष्ट्रशासांठ दोय प्रविकाय।।

प्रति न० २ ५व मस्या २० माइज आXVII इक्का

### 🖰 पचभुनाववेक।

रचियता श्री रामक्राण । भाषा सरकृत । पृष्टु सरका ७३८ सा. ५ १६× ।। छ । विषय-तान्विक । प्रति प्राचीन सालम देती है ।

### ५ पंचमास चत्रदेशी बताद्यापन ।

रचित्ता भट्टारक श्री सुरेन्द्र कीर्ति। भाषा हिन्दी। पत्र सन्त्रा ४ साटज १२×४॥ दक्षा (लिपि संवत १८७= लिपिकार सवाईराम गोधा।

प्रति स० २ पत्र सस्या ३ स्ताइन १ (xx)। इस्त्र ।

# 🍅 पचमीवतपूजा।

रचियता ऋ'० श्रृतसागर भाषा भंग्द्वत । पत्र सस्या ६ साइज ११॥×शा टब्ब । लिपि सवत १=३६ लिपि स्थान भवाई माघोपुर । प्रति नं ० २ पत्र सम्या ७ साइज ११॥×४॥ इक्क । लिपि सवत् १७१५ प्रति नं ० ३, पत्र सस्या ७ साइज १०॥×४ इक्क ।

# <sup>५४३</sup> पचमेरुप्जाः।

रचियता भट्टारक श्रा रत्नचन्द्र स्थापा सम्कृत । पत्र सख्या ४. म इत १२xk॥ इख्र । निर्धि सत्रत १=३६, तिर्पिकार भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्त्ति । निर्धि स्थान मानीपुर (जयपुर)

#### <sup>२४</sup> प**अ**विंशतिक्रियादच्∳ि।

रचियता अञ्चात । यत्र संख्या ७ भाषा अपध्या साइज बा×भा रखा।

#### <sup>१८५</sup> पंचपग्रहा

रचियता श्री नेमिचद्राचाय । भाषा प्राकृत-संस्कृत । साइज १०॥४४ इक्का अन्य का इसरा ताम ब्यु होस्मट सार है । योग्भटसार से स ही गाथाये लेकर उत्तर संस्कृत से टाका लिखी गयी है । पत्र अपूरा साहै । पत्र सख्या २२२.

्रित न २ पत्र संस्था १००, साइन १२॥×५॥ इख्न । र्लिप संत्र १८८० लिपिक्ता भहारक श्री महेन्द्रकीत्ति । लिपि स्थान सब ई जयपुर । गोस्मटसार २ से मुख्य २ गायात्र्यों का संग्रह किया गया है ।

#### उ' चिसंग्रह ।

रचियता श्री द्यामितिगति । सायासम्बन्धते । पत्र सम्या ६७ साइज १०४४ इख्न । रचना संवत १०७० निषि सन्न १४७० विषय दृश्य केन कालांटि का यगान ।

### पंचमग्रह ।

भाषा शक्त । पन सरया १०= साइज १०×५॥ इख्र । विषय-सिद्धान्तचर्चा । लिपि सवन् १७६६ लिपिस्थान जनपुर । भङ्गपर श्रा महेन्द्रशित्ति ने बन्द्र की प्रतिलिपि बनाइ ।

प्रति न० २ ५त्र सरदा ११८ साइज ११४४। इछ । प्रति प्राचीन है। श्रदार मट गये है। प्रति

### दन समार।

रचित्रता ऋद्यात । राषा संस्कृत । पृष्ठ सरवा - साइज १०॥×४॥ उद्धाः विषय-द्रवय नेत्र हाल खाडि का वरान ।

मंग्लाचग्ग-

पचसंसारमुक्तेभ्यः सिद्धोभ्यः खलु सर्वदा। नमम्बद्धाः प्रवच्येऽहं पंचससारविस्तरं॥१॥

### पंचम्तवनावचृहि ।

लिपिकर्त्ता श्रज्ञात । पन संख्या ४६ माइज ११×४ इब्ब । ५ चस्तोत्रों का संम्रह है । सभी स्तोत्रों की टीका भी है। प्रति के पत्र गल गये हैं ।

र्पात न० २ पत्र संख्या ४६. माइज ११॥×४॥ इश्रा

### पंचास्तिकाय ।

मृतकर्त्ता श्राचार्य श्री कुन्दकुन्द । भाषा टीकाकर्त्ता श्री हेमराज । भाषा प्राकृत हिन्दी । पत्र संख्या १४७. साइज ११॥×॥। इस्त्र । भाष रचना सवत् श्रीर लिपि सवत् १७३६

### पचास्तिकाय सटोक।

मृत्तकत्तां श्राचार्य श्री कुन्दकुन्द । टीकाकार प्रभाचन्द्र । भाषा प्रकृत-संस्कृत । पत्र संख्या ६४, साइज १०४४ इक्क ।

प्रति नं० २. पत्र संख्या ४६. साइज ११॥x४ इख्र । लिपि संवत् १८२८. लिपिस्थान जयपुर । प्रति न० ३. पत्र सस्या ३६ साइज १०॥x४ इख्र ।

प्रति नं ० ४. पत्र सम्ब्या १४६ साइज १०×४ इख्न । टीकाकार व्याचाय व्यम्तचन्द्र । निषि स∡न १६६७ श्रन्त में निषि कराने वाले का श्रन्छा परिचय दिया है ।

र्शत न० ४. ५त्र सम्ब्या १६६ साइज १०॥x४ इक्का । लिपि संवत् १६२७ । लिपिस्थान त्राम्य कोट । टीकाकार स्थार्थ अमृतचन्द्र ।

प्रति न॰ ६ पत्र संख्या ५६ साइज १०॥x४ इञ्च।

### पश्मेष्टिप्रकाशमार।

रचियता श्री शृतकीत्ति । भाषा अपश्चंश । पत्र संख्या १८८ साइज धा×४ इक्ष । प्रत्यक पृष्ठ पर = पंक्तिया और पति पंक्ति से ३०-३६ अत्तर । विषय-घार्मिक । प्रारम्भ के २, पृष्ठ तथा अन्त का १८७ वां पृष्ठ नहीं है ।

### परिभाषा वृत्ति ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १० साइज १०॥xy इस्र ।

#### मगलाचरण-

प्रएम्य सदसद्वादध्यातविध्वंसभास्कर । वाडम्य परिभाषार्य वस्ये बालाय बुद्धये ॥

## ४०४ परीपहं वर्णन ।

च्चिता श्रज्ञात । पत्र संख्या २. भाषा संस्कृत । साइज द्या×४॥ इश्च । पद्य संख्या २२. विषय− २२ परीपहो का वर्णन ।

### ४०५ परीचामुख ।

रचिता श्री माणिक्यर्नान्द । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४१ साइज १०॥×४॥ इख्र । मृल सूत्र टोका सहित है । टीका नाम लघु वृत्ति है । प्रति अपूर्ण है । प्रार्भ मध्य तथा श्रन्त के पृष्ठ नहीं है

### ४०६ प्रचयत्रताद्यापनपूजा ।

रचयिता श्री रत्ननंदी । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४. साटज १०xx॥ इख्न । लिपि संत्रत १८३६. लिपिकार भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीत्ति । लिपिस्थान सवाई माघोपुर (जयपुर) ।

### <sup>१००</sup> पत्न्यविधानमुद्यापन्।

रचियता भट्टारक श्री शुभवन्द्र । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ८. साइज १२×४॥ इस्त्र । र्हात न०२. साइज ११॥×४ इस्त्र । पृष्ठ संख्या ११ इसमे श्रन्य पूजारे भी है ।

### Yez प्रत्यव्रत का विवग्सा ।

पत्र सख्या ४. साइज ११॥×६॥ इख्र । प्रति नं० २. पत्र संस्था १० साइज ६×४॥ इख्र ।

### ४०४ पर्वस्राच ।

सम्बद्धार श्रज्ञात । पत्र संख्या १३. भाषा हिन्दी संस्कृत । साइज १०॥×५ इञ्च । प्रति श्रपूर्ण है ।

### ४१° प्राक्रिया कौसुदी।

रचियता श्री महाराज वीम्बर । भाषा मंस्कृत । पत्र संख्या २४४ साइज १०४४ इक्क । रचना सवत् श्रथवा लिपि संवन् कुछ नहीं दिया हुआ है ।

### प्रक्रियामार ।

रचियता सर्व विद्याविशारद श्री काशीनाथ । भाषा संस्कृत । पत्र सस्या ११८ साइज १०४४।। इस्त्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १७ पंक्तिया खोर प्रति पंक्ति में ४८-४४ श्रजर । लिपि काल—मंगसिर दुदी १३ संबत १६८ विषय—व्याकरण ।

### 🤏 प्रताप काठ्य सटीक ।

रचियता श्रज्ञात । टीकाकार श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र सस्या ४० साइज १२॥४६ टब्स्न । जयपुर के महाराजा प्रतापसिंह के यश तथा चीरता के गुरणगान गाये गये हैं । श्रानेक श्रलंकार की प्रधानता है । प्रति अपूर्ण है । प्रारम्भ के २४ प्रम नहीं हैं ।

### <sup>13</sup> प्रति क्रमण ।

रचियता गोतमस्वामी । भाषा प्राकृत संस्कृत । पत्र संस्या १६. साटज ११॥×५ इख्र । विषय⊸ सामायिक पाठ ।

प्रति नं ० २. पृष्ठ संस्वा १७. साइज ११×४ इन्छ । लिपि संबन १७२४ आव्सा वृदि १० लिपिम्थान श्र बावर्ता (श्रामेर)।

प्रति न० ३ पृष्ठ संख्या प्रश्न. साइज ११×१॥ इख्ना । तिर्पि सवत् १७२० फागुण सुदी ११ तिर्पि स्थान जयपुर । तिपिकार ने महागजा जयमिह क गज्य का उन्लेख किया है ।

प्रति न० ४ पत्र सख्या १७. साउच ११॥×४ ३ छ। प्रति ऋपूगा है।

## 🌱 प्रद्युप्तचरित्र ।

٦,

रचिता श्राचायं सोमनीति । माना सस्कृत । पत्र संख्या २४४ साइज १०॥४४ इक्क । अहोत प्रमाण ४०००. (पांच हजार) । रचता सबन १०२२ लिपि सबन १०५०

प्रति न० २ पत्र सस्या २७१ साइज १०४४ इक्क । प्रत्ये रु पृत्र पर ११ निक्तया और प्रति पिक्त स २४-२० श्रक्तर । लिपि सवत १८२८, प्रन्थ मे श्रीकृत्या, पद्यस्न, श्रानिरुद्ध श्रादि महापुरुषो का वगान किया है ।

प्रति न० ३. पत्र सख्या ११७ साइज १०॥×१॥ उद्यो पत्र सख्या ११७ लिपिसवन १४७७. लाखहरी नगर मे पाँठ गुजार ने प्रतिलिपि करवाई।

प्रति न० ४ पत्र संख्या ११४. साइज १०॥×४॥ इख्र । लिपि सवत १४७७ लाखपुरी में वघेरवाल-जाति में उत्पन्न श्री धीहल ने प्रतिलिपि करवाईं।

ऽति न० ४. पत्र सख्या १६३ माइज १०॥x४॥ इक्रा

प्रति नं ०६ ५त्र संस्था १७५, साइज ११×५ इक्का । र्जिप सबन १४=७ भट्टारक श्री गुगाभद्र के समय में श्राप्रवालवशोत्वज्ञ चौधरी चृहं चु ने बाई नौल्ही के उपदेश से जिनदास के ब्रारा प्रतिर्लिप कराई ।

र्धात त० ७ पत्र सम्या १४२. साइत ११x४॥ इश्व । लिपि सबन् ।

#### ४०५ अगुम्नवस्त्रि ।

रचाँचता-महाकवि श्री मिह। शापा श्रपन्न श। पत्र सम्ब्या १०२ माइज १०४६ इख्न। लिपिसवत्। १४४३ प्रस्थ समाप्त होने पर कवि ने श्रपना परिचय दिया है।

प्रति नं ० २ पत्र संस्था १७१ साइज १९४८।। इन्छ । निर्ण काल-सबन १४६४ भाद्रपर सुरी १३. किनने ही प्रश्नु एक दसरे से चिप गये हैं।

प्रति न० ३ पत्र मरुया १०७ साइज १०॥×४ : छा। लिपि सवन १४४१ श्रायम बाँद २ प्रति नं ० ४ पत्र सुरुया १३५ साइज ११×४॥ इखा। लिपि सवन १४६= श्रायाः सुरी ४

प्रात ने प्रपत्न सम्या ६५. साइज ११४८॥ इक्का प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया और प्रति पंक्ति से ১५-৮= अज्ञर । लिपिकाल स्थल १५१= जेट सुदी ६ लिपि स्थान श्री नेगावातपत्तन ।

र्धात नरु ६ पत्र सम्या १०४ साइज १०४४ हा र सबत् १६७३ वर्षे ज्येष्ठ पति त्रयोदशी शुक्रपारे श्री रतलाम नगरे श्री श्रमृतचन्द्र तन् शिष्य गोपालनालेग्वि ।

प्रति २०७ पत्र सम्ब्या १३० साइज १०४४॥ इन्छ । लिपि सवन् १७२४. **बिपिस्था**न मुलानपुर ( मालवंदरा ) ।

# प्रव**्धः प्र**व्या

रचियता श्री देवेन्द्रशासः। भाषा हिन्द्राः पत्र सरया ३८ साइज १०॥४४ इक्कः। प्रत्येक पृष्ट पर ११ पिक्या तथा प्रति पक्ति मे ३०–३४ अवस्ता स्वता स्वता १८२२

#### १२७ प्रयुक्त रामा ।

रचियता श्री ब्रह्म रायसह । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १० साइज १०४४. सम्पृणे पद्म सरया । १६४ रचना सबन १६००. लिंग सबन १८००

### ४०-८ प्रनावती वहा।

रचियता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ४. साउज ११।,xx।। इख्र । निषय-आयुर्वे र ।

## प्रबोधचन्द्रीदय ।

रचिता श्री कृष्णमिश्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७०. साइज ११×४॥ इख्र । लिपि संवत् १८२६ भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्त्त ने लिखा है ।

## प्रमाग्यरीचा ।

रचांयता श्रीमद् क्याँहिं। भाषा संस्कृत। पृष्ठ संस्या ४०. सारज ११x४ इखा। लिपि सवत १६४४

## प्रमाखनयत=वालंकार ।

स्चियता श्रे देवाचाय । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ७ साःज १४४॥ दञ्ज । विषय-स्याय । प्रति सदीक है ।

## प्रमाख मीमांसा।

रचियता त्राचाये हेमचन्द्र । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संग्या ३६. साइज ११॥xy इञ्च । विषय-न्याय । प्रति त्रपूर्ण है । ३६ स त्रागे के पृष्ठ नहीं हैं ।

#### प्रवचनसार ।

रचियता त्राचाये श्री कुन्दकुन्द । भाषा प्राकृत-संस्कृत-हिन्दी । पत्र संस्था ४४ साइज ११×४। इन्छ । लिपि सवन १७२७ लिपिस्थान रामपुर । पंडित विहारीदास ने पढने के लिये दीनानाथ से प्रतिलिपि करवाई । मूल प्रन्थ का उल्था सम्कृत से है तथा गाथात्रों का परिचय हिन्दी से दिया हुन्ना है ।

प्रति नं ० २ पत्र सम्या ३६ साइज ११×४ इख्र । लिपि संवन १७०६, प० मनोहरलाल ने पढने के लिये प्रतिलिप बनायी ।

प्रति न० ३ सटीक । टीकाकार श्री प्रभाचन्द्राचार्य । पत्र संख्या ७७ साइज १०॥x४॥ इस्त्र । लिपि सवत १४७७. लिपिस्थान नागपुर । सहारक श्री धमचन्द्र को भेट करने के लिये लिपि तेयार की गई । टीका सम्बत में है । टीका का नाम प्रथचनसार प्राभृत टीका है ।

प्रति न॰ ४. पत्र सम्या ७७ साइज ११xx।। इस्त । ७७ से आगे के प्रम नहीं है।

### प्रवचनमार भाषा ।

मूलकत्ता श्राचाय श्री कुन्दकुन्द । भाषाकार ५० जोवराज गोदीका । भाषा प्राकृत-हिन्दी । पत्र संख्या ७२ साइज १०।×४॥ इस्त्र । भाषा रचना सवत् १७२६, लिप संबत्त १८४६,

#### 😘 प्रवचनमार भाषा।

रचयिता श्रक्कात । भाषा हिन्दी गदा। पत्र संख्या ६१. साइज १२xx इखा। प्रत्येक पृष्ठ पर ७ वंकियां तथा प्रति पक्ति में २०-२८ अज्ञर । प्रति अपूर्ण है। ६१ से आगे के पृष्ठ नहीं है। प्रत्थ के कुछ भाग में दोपक लग जाने से प्रत्थ का कुछ भाग नष्ट होगया है।

मगलाचरण-

स्वय सिद्ध करतार करें निज करम सरम निषि ।

श्रापे करण सुरूप होई माधन साद्धे विधि ॥
संभ्रदाननाधरे आपकी आप समग्री।

श्रपादान आपतीं आपको करि थिर थयें॥

श्रिषकरण होई आधार निज बरते पूर्ण ब्रह्म पर ।

पट विधि कारक मर्य विधि रहित विधिष एक विधि अज अमर ॥१॥

<sup>४२६</sup> - प्रवचनगाः गुन्ततरीका ।

टीकाकार श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था १८२. साइज १०x४॥ इक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया तथा प्रति पक्ति मे २२-३६ श्रक्षर । लिपि सवत १४४३. उक्त टीका महलाबार्य श्री रत्नकीर्त्ति के शिएय श्री विमलकीर्त्ति को भेट स्वरूप प्रदान की गयी । लिपिकार पंज्योगा ।

# प्रम्ताविक लोक चर्चा।

रचयिना श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ७६. साइज ११×४॥ इख्न । प्रति श्रपूर्ण है । श्रन्तिम पृष्ठ नहीं है । प्रारम्भ मे ४४ पद्य नहीं है । प्रन्थ ४४ वे पद्म से शुद्ध किया गया है । प्रन्थ बहुत प्राचीन माल्म होता है ।

४२६ प्रशस्त भाष्य।

रचियता श्री प्रशस्त देवाचार्य। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७. साइज १०×४॥ इक्का । केवल द्रव्य पदार्थ का वर्णन है ।

प्रश्लोत्तरश्रावकाचार ।

रचियता—भट्टारक श्री सकलकीर्त्ति। भाषा मंस्कृत । पत्र सरूया १४६. साइज ११॥×४॥ इक्छ । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तियां और प्रत्येक पंक्ति में २१-२४. अचर । लिपि मंबन् १८४४ लिपिस्थान इन्द्रावती नगरीं। प्रशस्ति है ।

प्रति नं २. पृष्ठ सस्या १०६. साइज १२×४॥ इक्न ।

प्रति नं ० २. पत्र संख्या १४८. साइज १०॥४४॥. प्रत्येक पृष्ठ पर १० पक्तिया और प्रति पंक्ति मे ३६-४० अत्तर । लिपि संवत् १८४६. मन्य मे आक्रकों के पालने योग्य आचार श्रीर तियम सम्बन्धी प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। उत्तर को कथाओं के द्वारा भी समस्त्रया गया है।

प्रति नं० ४. पत्र सँख्या ८३. साइज १०॥×४॥ रखा। प्रति ऋपूर्ण है। प्रथम पश्च स्वीर ८३ से स्नागे के पृष्ठ नहीं है।

प्रति न० ४. पत्र संख्या २४ साम्ज १०।४४ ऋत । केवल ४ परिच्छेद ही हैं।

प्रति नं० ६. पत्र संख्या १४४ साइक ११॥४४॥।

प्रति नं० ७. पत्र संस्था ११. साइजा १२४४ इख्रा।

## **। श्रोत्तरीपामकाचार** ।

रचिता भट्टारक श्री सकलकीत्ति व भट्टारक पद्मानीन्द । भाषा सरकृत । पत्र संख्या ६३. साइज १०॥×४॥ इन्छ । विषय-पचारणुझत, की पाच कथाये, सयकत्व की द्र कथाये । सम्यक्ता की द्र कथाये भट्टारक पद्मनांन्द द्वारा रचित है । प्रथम पृष्ठ नहीं है । प्रति स्पष्ट और सुन्दर है किन्तु अन्त के पन्ने दीमक ने स्वारखे हैं।

## प्रज्ञापनीपांगपद संग्रह ।

संप्रहरूकों श्री श्रभय देवसूरि । भाषा प्राकृत । पत्र सख्या ४. गाथा सख्या १३३

## पार्कसंत्रह ।

संग्रहकर्त्ता श्री पं० दयाराम । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १२. साइज १८॥×४॥ इख्न । विषय-झाधुर्वेन् ।

## पाएडवपुराग ।

रचिता अट्टोरेक श्री यरा-कींचि । भाषा श्रेपेश्वंश । पत्र संख्या ४७४. साइज १०४४।। इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पक्तिया श्रीर प्रति पंक्ति में ३४-३८ श्रज्ञर । जिपि संवन १६०२,

प्रति न० २. पत्र संख्वा ३४७ साइज ११॥४४ इद्धा स्तिप सं त् १८३१. सिपि स्वानकोटा । प्रति नवीन है लेकिन १२३ पृष्ठ तक वीनक ने सार्विचा है १ लिपि बेंग्सिक के समय का पदा नहीं दिया हुआ है ।

## वार्यह्वपुराख ।

रचियता भट्टारक श्री शुभचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २००. साइज १०॥×४॥ इख । प्रत्येक

पृष्ठ पर ६ पक्तियां और प्रति पंक्ति मे ४२-४६ अज्ञर । रचनाकाल संवत् १६०=

प्रति न २ पृष्ठ सन्या ६१. साङ्ज ११×४। इक्ष । प्रति अपूर्व है तथा जीर्रा शीर्ग अवस्था मे है। कितने ही पृष्ठ फट गये है तथा कितने ही एक दूसरे से चिपक गये हैं।

प्रति न० ३. पत्र सत्या ३२६ साइज १२xk।। इक्ष । लिपि सत्रत् १७२१.

प्रति न॰ ४. पत्र सन्या ३४७. साइज ११×४ हुझ । प्रत्येक पूष्ठ पर १२ ५किया और प्रति पिक मे ३६-४४ त्रम्भ । तिपिसंवन १६३६ तिपिस्थ न निवाई (ए.यपुर) ३४७ वा पृष्ठ फटा हुआ है। तिपि सुन्धर एव स्वष्ट है।

प्रति न० ४, पत्र सस्या ४७१. साइज ११×४ इक्का लिपि संबत् १६१६. लिपि स्थान दत्मर । महलाचाय श्री तिलितकी चि के शासनकाल में खेंडेलवालान्त्रय श्री तेंजों ने दशलक्ष्णवती द्यापन ४ समय में प्रनथ की प्रतिलिपि कराई। प्रति लिपि स्पष्ट श्रीर सुन्दर है।

# ४३५ पार्श्वतः ६ चरित्र ।

रचयितः महार्शव पद्मक्रीति । भाषा ऋ भ्य श । पत्र संस्था १००. साइज १०४४ इखा । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तिया और प्रत्येक पैक्ति में ३४-४४ अचर । लिपि संबन् १४६४.

# क्ष्यारवंनाथ चरित्र । भू हर्मा के क

रचियता पहित श्रीघर । भाषा श्रापमांश । पत्र सख्या ६६ साइज ६॥४४ इख्ना । शस्येक पष्ट पर १२ योक्तिया श्रीर प्रत्येक पक्ति मे ३८-४४ श्राह्मर । लिपि संवत १४७७

# ४३५ शकुतकथा कौमुदी ।

रचियता मुनि श्री श्रीचंद । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ३१. साइज १०४४॥ इस्त्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३६-४२ अन्तर । प्रति अपूर्ण है । प्रथम पृष्ठ तथा ३१ में आगे के पृष्ठ नहीं है । ग्रन्थ के एक भाग को दीमक ने खा लिया है ।

# ४३-प्राकृत छ**द कोष** ।

म वां प्राष्ट्रत पेत्र संस्था ६. साइज १०॥×४॥ इन्छ । गाथा सस्या ७७.

# <sup>४ ३ र</sup> प्राकृत व्याकरण ।

रचियता श्री वरदराज । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या २२. साइज १२(px8!) इश्च । लिपि संवम् १७१७.

# ॰ प्रावश्चित शास्त्र।

रचियता श्री नन्दिगुरु । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १२७ साइज ११xx इखा । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे ३०-३६ ब्राह्मर । पद्यों की टीका भी दो हुई है ।

## ° प्रीर्तिकर चरित्र ।

रचियता ऋहानेमिदत्त । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १७ साइज ६॥×४॥, प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पंक्तिया और प्रति पंक्ति मे ३३-३⊏ शक्तर । विषय-प्रीतिकर महामुनि का चरित्र ।

# पार्श्वनाथ पुराख ।

रचयिता महाकवि पद्मकोर्ति । भाषा गपभ्र श । साइज १०॥४४ इक्ष्य । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पॅक्तिया भौर प्रति पंक्ति मे ३०–३⊏ श्रज्ञर । लिपि सवन १६१०. लिपिस्थान शेरपुर ।

# उ पार्श्वनाथ पुरासा।

रचयिता भट्टारक श्री सकलकीर्ति । पत्र संख्या १११ भाषा सम्कृत । साइज १२×४ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तिया श्रीर प्रति पंक्ति मे ३४-४० श्रज्ञर । लिपि संवन् १८३६. लिपिस्थान सवाई माधोपुर ।

प्रति न० २. पत्र सख्या ८६ साइज १२॥×४॥ इक्क्य। लिपि सवत् १८२३. लिपिस्थान जयपुर । लिपिकर्त्ता श्रो जयगमदास ।

# पार्श्वनाथ पुरग्ग ।

रिचयता पं० भूधरदास । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६१. साइज १०॥४४ इक्क । प्रत्येक प्रष्ट पर १० पंक्तिया और प्रति पंक्ति मे ४०-४६ अन्तर । रचना सवत् १७४२.

# 😕 पार्श्वनाथ महावीर पूजा।

रचयिता श्री रामचन्द्र । भाषा हिन्दी ' प्रष्ठ सख्या ६. साइज ११xx॥ इ**छ** । लिपि सबत १८६८. लिपिकर्त्ती—नदराम कासलीवाल ।

# १६ पार्श्वनाथ स्तोत्र ।

रचयिता मुनि श्री पद्मनिन्द । भाषा संस्कृत । प्रति सटीक है । टीकाकार-श्रक्षात । पत्र संख्या ३, पद्म संख्या ६ लिपि संवत १६७१.

## ४ % पार्श्वनाथ स्तोत्र ।

सटीक रचयिता-श्रज्ञात । टीकाकार श्रज्ञात । यमकबंध । भाग संस्कृत । पत्र संख्या १. साइज

१०x४॥ इखा पदा संख्या ७.

#### ४४-पार्श्वनाथ म्तवन ।

रचियता श्रज्ञात भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १ साइज १०॥×४॥ इख । यसक वध पाधनाथ स्तवन है । प्रति सटीक है ।

#### पर्रे । पर्यनाथस्तात्र ।

रचियता श्री पद्मप्रभुदेव । भाषा संस्कृत । ५% सन्त्या १. साइज ११४४ इस्त्र । प्रति नं ० २ पत्र सन्त्या १ साइज ११॥४४॥ इस्त्र प्रति नं ० ३ पत्र सन्त्या २ साइज १०४४॥ इस्त्र । लिपिकक्ती हरेन्द्रनाथ ।

# पुरुवैनाथ स्तात्र ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ७ साइज ११xvII इख्रा । प्रति ुद्ध श्रोर स्पष्ट है । पद्म संस्थात । इसके पहिले भक्तमर स्तीत्र भी है ।

# र्यार्थनाथ सम∓या स्तात्र ।

रचिंयता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संरया ४ सःइज ११xVII इख्र ।

#### ४५२ पाशाकेषली।

रचियता श्रद्धात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १३, साइज १७x४॥ इ**छ** । विषय -केंबली भगवान की स्तुति । लिपिकाल भवते १८३६ लिपिकचा पहिन कपचन्द्र । लिपिक्शन-कीटा ।

प्रति न्०२ पत्र सम्या १० साइन १०x४।। इन्ह्य ।

प्रति न० ३ पत्र संख्या ४० साइज द्या४४ इक्क । लिपि संवत १६१० लिपिस्थानःजश्रपुर । प्रिकृतिक ४ प्रमुखंस्या ४ साइज ११४४ इक्क ।

प्रति २०४. पत्र संख्या १३ साइज १०×४ इक्ष्य । लिपि संवत् १८३६ लिपिकर्ता पं० कपचन्द्र ।

प्रति न० ६ पत्र सख्या १०x४ इच्च।

प्रति न० ७ लिपिकार पंडित विजयगम। पत्र संख्या ६. साइज १०॥×४॥ इख्रा । लिपि संवत १८७३ प्रति न० ८. भाषा हिन्दी । पत्र सख्या ४. लिपि संवत १७७६ लिपिस्थान आमेरा लिपिकार इयाराम मोनी ।

## विंगलछंदशास्त्र ।

रचियता श्रक्कात । भाषा श्रपश्चंश । पत्र संस्या ७. साइज १२×६ इक्का । प्रति श्रपूर्ण है । श्रन्तिम पृष्ठ नहीं है ।

# 🗇 पुरायश्रव कथाकोश ।

ग्चियता श्री रामचन्द्र। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४६ साइज धा×४ इख्र । प्रत्येक प्रष्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३६-४२ अन्र । ४२ कथाओं का सम्रह है ।

# पुरायाश्रवकथाकीय ।

रचियता पं जयचन्द्रजी । भाषा हिन्दी (गद्य)। पत्र सख्या ३० साइज १२४६ इच्च । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रत्येक पंक्ति में ३६-४४ अत्तर । प्रति अपूर्ण है । ३० पृष्ठ से आगे के पृष्ठ नहीं है ।

# ेपुराणसार मंग्रह।

रचियता भट्टारक श्री सकलकोत्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२६. साइज १२॥×४॥ इक्ष्व । प्रत्येक प्रष्ठ पर १३ पंक्तिया और श्रीत पक्ति में ४४-४२ श्रक्तर । लिपि सदन १=२२ दो प्रशस्तिया है । प्रन्य गद्य में है । इससे इसको सहस्व श्रीर भी श्रीष्टक बढ़ जाता है ।

प्रति 🗝 ० पत्र सख्या १-१ साउज ११॥×४ इक्ष्यः। प्रतिलिपि सवन् १४४१ प्रति जीग्णेशीर्ग हो चुकी है। प्रारम्भ के वो ष्टम्न नहीं है।

प्रति न० ३ पत्र सख्या ५२१. साइज ११॥×४॥ इश्च । लिपि संत्रन् १४४१ लिपिस्थान हु'गरपुर ।

# पुरुषार्थ मिद्धयुपाय ।

रचियता श्री श्रमृतचन्द्रस्रि। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६. साइज ११×४॥ इख्र । प्रति मृल मात्र है। पुरुगाञ्जलिवतोद्यापनपूजा ।

रचियता श्री गंगादास । भाषा संस्कृत । ५त्र सख्या ७ साइज धा×४ इञ्च ।

# र पुष्पाञ्जलिव रोद्यापन ।

रचयिता पंडित श्री गगापास । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १४. साइज =x8 इक्क । लिपि संवत् १८६६. प्रथम दो प्रष्ठ नहीं है।

#### ४६• पूजामार :

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६२ साइज १०॥४४ इक्का प्रत्येक प्रष्ठ पर ११ पुंक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे ३६-४२ श्रज्ञर ।

प्रति]नं० । पृष्ठ सस्या ७५. साइज ११॥४४ इखा (लिप संवत् १४६४. श्रानेक पूजाओं का सप्रह है।

#### ५६१ पूजोपाठमंग्रह ।

समहकत्ता आहात। भाषा हिन्दी संस्कृत। पन २१६. साइज १२×६ इख्रः । बत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३७-४२ अक्ररः । लिपिसंबन १८०६. निपिस्थान कोटा (स्टंट ) प्रन्थ जिनवासी समह की तरह है। पूजाये, स्तोच, पाठ आदि दैनिक जीवन में काम आने वाले तथा अन्य मामी दी हुई है।

### **फ**

#### ४६८ फलादेश ।

रचियता श्रज्ञात । ५त्र संस्था ६ भाषा संस्कृत । साउज १०४%। इक्क्ष । विषय-ज्योतिषः। प्रति अपूर्ण । चार्य के प्रष्ट नहीं है ।

### ब

#### ४६३ ब्रह्मविलाम ।

रचीयता श्री भगवतीङ्ग्म । भाषा हिन्दी । पत्र संन्या म्माडक ११॥×४॥ । इख्रा रचना संवत् १७३३ प्रति श्रपुण । मस श्रागे के ग्रुष्ट नहीं ।

### ४५४ चलभद्रपुराख ।

प्रस्थकार पंडित रह्यू। साइज ७x४ इच्छा। पत्र संख्या १७० प्रस्थेक प्रष्टु पर १२ पंक्तियां श्रीर प्रति पंक्ति में २४-२६ श्राचर। है। प्रतरम्भ के ४० पत्र कुछ २ फटे हुये हैं लेकिन प्रस्थ भाग सुरक्ति है। प्रतिलिपि वाल स० १६४६ भाषा श्रापश्च श। विषय-भी रामचन्द्र लक्ष्मण आदि महापुरुषों का जावन चरित्र। सम्पूण भय म ११ परिष्टेंद है। प्रस्थ क श्रान्त में प्रशास्ति वी हुई है। जिसस मालुम होता है कि श्राचाय गुणचन्द्र के शिष्य वाई सुहागों के समय में रूहिनग के रहने वाले विषयपाल के पुत्र श्रागरमह ने इस को लिखवाया था।

## बानबोध।

कत्ती स्रज्ञान । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ११ । साइज ६॥४४ इस्त्र । विषय ज्योतिष । प्रति नं० २ पत्र सरया ३८. साइज १०४४॥ इस्त्र । प्रति अपूर्ण । प्रथम पत्र और ३८ से आगे के पृष्ठ नहीं है ।

## - बालगोधक।

रचियता श्रीमन् मुंजादिखिनम । भाषा संस्कृत । पत्र मंख्या ४७ साइज व्याप्ट इक्क । विषयं - ज्योतिष । लिप संवत १७व०, प्रति व्यपूर्ण - ४३ मे १५ तक के पृष्ठ नहीं हैं। ग्रस्थ के अन्त में उस समय (१७व०) का अनाज का भाव भी दिया हुआ है। वह इस प्रकार है—गेहूँ १) चर्गा ॥४ जौ ॥३ ममूर ॥) बाजरा ॥४ उड़द ॥२ मौठ ॥३ जार ॥६ घी ८२॥ नेल ८४ गुड़ ।१ शवर ३८ टक २६। पके १)

## 🗸 बालबोधज्योतिपशास्त्र ।

रचियता मुजादित्य । भाषा संग्कृत । पत्र संख्या २०. साइज ६॥४६ उक्क । लिपि सवन १८०८. प्रति २० २ पत्र सख्या २० साउज ६×४॥ इक्का । लिपि सवत् १८०८ लिपिकत्ती श्री नाथुगम् राम्।।

## बाशिडिया बोल्स स्तवन ।

रचिता श्री कान्तिसागर । भाषः हिन्दो । पत्र संस्था १४ साइज =x४ इ**छ । रचना संप्रत्** १७=३ सम्पूर्ण पद्य संस्था १७६

# र्व बाहुबलि चरित्र।

प्रत्यकर्त्ता श्री घनपाल । भाषा अपश्चंश । पत्र संख्या २००. प्रत्येक प्रष्ट पर ६ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में ३३ से ३७ अत्तर । प्रत्य साधारण अवस्था में हैं । कितने ही स्थलों पर लाल पंत्मिल फेर दी गयी है । प्रतिलिपि सवत् १४८६ वसाख सुदी ७ वृधवार । प्रत्य के अन्त में स्वयं कवि ने अपना परिचय दिया है । प्रत्य की प्रतिलिपि भट्टारक श्री प्रभाचन्द्र के समय में हुई थी । परिष्छेद १८.

प्रति सं० २. पत्र सख्या २३७. प्रारम्भ के १३७ पत्र नहीं है। प्रत्येक पृष्ट पर १० पंक्तिया और प्रति पंक्ति में ३८-४४ श्रह्मर । १३८ से १७० तक के पत्र जीर्ग है। कही कहीं फट भी गये है। कागज श्रख्या नहीं है। श्रह्मर श्राधिक सुन्दर नहीं है लेकिन श्राभी तक साफ है। सम्पूर्ण श्रन्थ में १८ परिच्छेद हैं। दो बार जगह संस्कृत के स्टोक भी है। प्रन्थ के श्रन्त में स्वयं कित ने भी एक विस्तृत प्रशास्ति लिख टांहै जिसम कित का वशं और समय जाना जा सकता है। प्रतिलिप संवत् १४८४ श्रासोज युदी ६ बुधवार है। श्राचार्य प्रभावन्द्र के समय में विघेखाल वशोरतन श्री माधो ने ग्रन्थ की श्रित लिपि करवाई थी।

### ५५० बिहारी मतमई।

रचियता महाकित विहारी । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४३, साइज ६×४॥ इक्क । लिपिस्थान कटक ।

भ

### ४७५ भगवद्गीता ।

भाषा संस्कृत । पत्र सम्या ५७ साइज १०x४।। इन्न । लिपि सवत १७२६. प्रति त० २ पत्र संख्या ५४. साइज ६॥x५ इन्न । प्रति ऋपूर्ण । प्रति त० ३ पत्र सख्या १४७ साइज १०॥x४॥ ज्या प्रति ऋपूर्ण है ।

#### ४८२ भगवती श्राराधना ।

रचियता आठ शिवकोटि । भाषा प्राकृत-सस्कृत । पत्र संख्या ३६७ साउन ११×४ इर । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पत्ति या तथा प्रति पंक्ति से ३६-४२ अन्नर । लिप हाल-चैत्र बुदि ११ सन्नर १८४.

र्णात न० २, पत्र मस्या ११० साइज ११॥×४ इश्व।

#### ४५३ भगवती आगधना मटीक ।

रचयिता श्री शिवाचार्य ). भाषा सम्कृत । प्रत्न संख्या १८६० साटज १२४०॥। इख्न । लिपि सवत १८६० सन्य सटीक है । टीकाकार श्री स्वाराजित सृरि । टीका नाम विजयोदया ।

## नकामर स्तंत्र भाषा ।

रचिया श्रीनयमन जिलाला श्रीर लालचन्द । भाषा हिन्दी (पदा)। पत्र सम्या ७१ साइज १०४४ इस्त्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ प क्तया तथा प्रति पंक्ति से २६−३३ श्रवार । रचना सवत १८१८ लिपि संवत् १८४३

#### 804

## भक्तामर स्तीत्र।

रचित्रता श्री मानतु गाचाये। भाषा संस्कृत । ष्रष्ट संख्या ४ प्रति न०२ पत्र सस्या २४. साइज १०४४ इच्छ । प्रति सटीक है । टीकाकार ने अपना नाम नहीं दिया है ।

प्रति नं ० ३ पत्र सख्या १४ साइज १०×४॥ इख्न । प्रति सटीक है । किन्तु पूर्व टीका से यह टीका भिन्न है । टीकाकार अज्ञात है । प्रति अपृण है । प्रयस २ प्रष्ट नहीं है । प्रति न० ४. पत्र संख्या ४ साटज १०×४॥ इच्छ । प्रति सटीक है लेकिन श्रपूर्ण है ।

प्रति नं ४. पत्र संख्या १६ साइज ११×४॥ इख्र । प्रति सटीक है । अर्थ हिन्दी में है । भाषा बहुत अशुद्ध और ट्टी फूटी है इसलिये प्रति की भाषा प्राचीन मण्ड्स देती है ।

प्रति न० ६ पत्र संख्या २८ साइज १०॥४४ इस्त्र । प्रति मटीक है । टीका संस्कृत में है स्रोर विशव हैं । लिपि संवत् १६४४ लिपि स्थान सारू डानगर ।

भ्रति न० ७ पत्र सख्या १८. साइज १०॥×४॥ उद्धा । प्रति सटीक है। टीका सस्कृत में है। लिपि सबन १६३६ लिपिकार श्री पूरण्मल कायम्थ । श्री केशबटास के पढ़ने के लिये उक्त स्तीत्र की प्रतिलिपि की गयी थी।

प्रति नं ० = . पत्र सम्या ४३ साइज १०॥४४ इख्न । मृल पद्यों के ऋतिरिक्त प्रत्यक पद्य पर कथा भी सस्कृत में ही हुई है । टीकाराग् तथा कथा लेखक ब्रह्म श्री रायभल्ल है । लिपि संवत् १८०४

प्रति न० ६. पत्र सस्या १६ साइज ११॥ 🗴 इच्छ । प्रति सटीक है। टीकाकार वर्गी रायमण्त । टीका काल-संवत १६६७. लिपिसंवत १७४२. श्रन्त में टीकाकार ने श्रपना संसिप्त पश्चिय भी दे रखा है। लिपिस्थान सम्रामपुर है।

प्रति स् २० पत्र संख्या ३४ साइज १०×४ इ**ड**ा प्रति स्टीक है। टीकाकार वर्गीरायमन्त । जिपि कालस्थत १६६८

प्रांत न० ११ पत्र सरया ४ साउज ११×ना २०० । धान सटाक ह टीकाकार श्री व्यसरमलसूरि । लिपि बहुत वारीक है।

प्रांत न० १२, ५त्र संख्या ४. साइज ११×४॥ इज्र । प्रत्यक पद्य का उसी के उपग्रहिन्दी म अनुवाद हे क्सा है लकिन वह स्पष्ट नहीं है ।

प्रति न० १३ पत्र मरुया ६. साइज १२×४ इन्च । लिपि सक्त १७२२

## भवनद्वापक।

रचांयता पद्मप्रभसूरि । भ पा सम्कृत । पत्र सस्या ६ साइज ६×५ इख । प्रत न० २ पत्र सस्या १३ साइज १०×८। इख लिपि सबन् १०७२

# भत् हरिशतक।

रचियता श्री भत् हरिशत । टीकाक र श्रज्ञात । भाषा सस्कृत गद्य-पद्य । पत्र संख्या ३२, साइज

१०॥×॥ इस्र । विषय-नीति शृंगार और वेंगन्य शतक । प्रन्थ अपूर्ण ३३ प्रष्ठ से आगे नहीं है ।

#### . भ विष्यदंत कथा।

रचियता ब्रह्मगाइमन । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६६ । साइज च।४० इख्य । रचना संवन् १६३३. लिपि सवन् १७१६

#### ४०८ भविष्यदत्तचरित्र ।

रचियता पींडत श्रीधर । भाषा प्राकृत । पत्र राख्या ६८ साइज १०॥×५॥ इस्र । प्रत्यक पृष्ठ पर १० पक्तिया और प्रति पक्ति से ३८८-४४ अचर ।

प्रांत न० २ पत्र मंख्या ६४ साइज ११॥×६ इख्र । निर्णि संवन नही है ।

#### ४=० अविष्यदत्त चरित्र।

रचियता प० श्रीधर । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संरापा ६० साइज १८०४%। उच्च । प्रत्येक पृष्ठ पर १० । किया ौर प्रति पक्ति से ३६ ८४ श्राचर । लिपि संवत् १४४४ सम्य के ३२ से ३६ तक के पृष्ठ नहीं है ।

प्रति गंबार पत्र मंख्या ६१ साइज ६×५॥ इस्त्र । प्रति अपूर्ण है । ६१ इत्या क प्रमु नहीं है । प्रति नव ३ ५२ सर्था ६८, साइज १२॥১५ । हा ।

#### ४०९ - भनिष्यदत्त चरित्र ।

र विधिना घनपाल । सामा श्रमक ए। पत्र संस्था १०७ साइज १०॥×४॥ इस्छ । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पक्तिया श्रोर प्रति पक्ति सं == -४५ अज्ञर । लिपि पबन १४६४ 💮 👝

प्रति ५०२ पत्र संस्था 😕 साइज ११×मा उद्धा । प्रति ऋगण श्रार जीगा शीगा है।

प्रति न० ३ पत्र संरया ६० साइज ११×६ इखा। शास्ति नहीं है। प्रति प्राचीन माल्यम देती है।

प्रति २०४ पत्र सरया ६७ साटज १०॥×५॥ इज्र । पति अपूर्ण ।

प्रति २० ४ पत्र संस्था २०६ साइज १०४४॥ इख्र । लिपि सवत १४८० मर्गासर मुदी ४ 👉

शति २० पत्र संख्या १६७ सा३ज ११×४ ३छ्छ । श्रतिलिधि सदत् १४६४ - लिधिस्थान मो ⊓माबाद । ि

र्शान न० ७ पत्र सर्या १७१ साइज ११×भ। इ.ज.। श्रमुर्गा । प्रति बहुत प्राचीन दिखाई देती है ।

श्रित २० = ५व संख्या ११४ साइज १२×४ इक्का । लिपि सवस १४४० आसीज वुदी १२ शिनि-चार । लिपि मुनि श्री रत्नकीत्ति व पढने के लिये बलराज ने लिखनाई थी । प्रति नं ६ पत्र सख्या १४६. साइज १०×५ इक्ष्त । लिपि मंबन १४८६, नंगसिर बुदो २ गव श्री जगमल के बाउय में आचार्य श्री धर्मचन्द्र के समय में अजमेर शहर में इसकी प्रतिलिपि हुई थीं ।

प्रति नं ० १० पत्र सम्ब्या १४७ साइज धा×५॥ इक्क । ऋप्रा ।

प्रति न० ११ पत्र सम्ब्या १४० माइज १०xx इक्का लिपिकाल-संवत् १४=२

## भाद्रपटपुत्रामंग्रह।

संब्रहरूत खझात । पत्र सरुया ६१. माउज १०×४॥ इख्य । खनेक पूजाओ का समह है । प्रति अपूर्ण है ।

### 3 भामिनिविलाम )

रचयिता श्री प**्रागन्ना**थ । भागा सम्कृत । पत्र स<sup>्</sup>या २० साहज ११x४॥ इन्ना । विषय-श्रागर ६ स ।

#### 🗸 भाव बक्र ।

रचियता श्रद्धात । भाषा सम्छत । पत्र सस्या १, साइज १०। xश। इख्न । ज्योतिष का हिसाय है । प्रति नंठ २ पत्र संस्था १ साइज १०xx इख्न । विषय-ज्योतिष ।

### ५ भावनायाग्मग्रह।

रवियता की वामु डराय महाराज । भाषा सम्बृत । ५७ स्थ्या ८१ साइज ६॥×३३॥ इक्क । लिपि संबत्त १४४१ लिपि स्थान तिसार । प्रथम पृष्ट नहीं है ।

### ५ भावसग्रह।

रचियता मुनि श्री नेमिचन्द्र। भाषा प्राकृत । पत्र सस्या १६ साटज ११४४ इक्क । निषि संवत् १७३३ लिपिकता कर जिनदास ।

## भावमंग्रह ।

रचियता श्री श्र तमुनि । मापा अपभ्रंश पत्र मंग्या ६ साइज १०४४ इख ।

## **- भावसंग्रह** ।

रचियता पृष्टित बामदेव । भाषा सम्झृत । पत्र सम्या ३६ साइज १०x४ इक्क । प्रस्येक प्रष्ट पर १६ पंक्तिया तथा प्रति पक्ति से २६–३२ अक्षर । विषय–गुणस्थान चर्चा ।

### \* आमर भहार के प्रनथ \*

प्रति नं ० २ पत्र संख्या ३४ साइज १०॥×१॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३४-३८ ऋत्तर । लिप सवन १४४१ प्रथम पृष्ठ नही है। ग्रन्थ साधारण अवस्था मे है। गुगास्थान तथा पोडणकारण भावनाओं का वर्णन दिया हुआ।

#### ४-√ - भावषटत्रिंशिका ।

रचियता श्री सारंग । भाषा मम्कृत हिन्दी । पत्र संख्या ७ साइज १२×६ इख्र :

<sub>४ ५०</sub> भावशतकः।

श्री नागराज । भाषा सम्बृत । पत्र सस्या = स्यःइज ११॥×४॥ इख्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ ०क्तिया नथा प्रति पक्ति मे ३६-४४ अज्ञर ।

√रेष भावत्रिभंगी ।

> रचिता नेभिचन्द्रचार्य । पत्र संख्या १६४. साइज ११॥×६ इख्र । विषय- न्यार नों का १४ मार्ग-गार्थों की श्र्येक्' से सविस्तार वर्णन ।

प्रांत न० २ प्रष्ठ सम्ब्या २४. साइज ११॥। ४४॥। इख्न । प्रति अपूर्ण है ।

# भावत्रिभंगी सटीक ।

रचियता श्री नेमिचन्द्राचार्य । भाषा प्राकृत । नाकाकार श्री मोमदेव । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३४ साइज १०॥४४ इज्ज । प्रत्येक पृष्ठ पर २० पक्तिया तथा प्रति पक्ति मे ४८-४४ श्रज्ञर ।

प्रति न० २, पत्र सस्या २१. साइज ११×४४। इख्र । लिपि सव**न् १४०६. केवल मात्र है ।** प्रति न० ३ पत्र सस्या ४३ साइज १०॥×४॥ इख्र । प्रति ऋपूर्ण **है । प्रथम १४ पृष्ठ** नहीं **है ।** प्रति न० ४ पत्र सस्या १६ साइज १०॥×४॥ इख्र ।

प्रति न० ४ पत्र सख्या ४२ साइज १२xx॥ इख्न । लिपि सबन १८३१.

∞४३ भूपालचतुर्विशति स्तीत्र ।

रचियतः २० श्राशाघर । भाषा सम्कृत । ५३ सस्या १७. साइज १०x४ इक्क । प्रति सदीक है । टीकाकार श्रज्ञात है ।

र्पात न० २ ष्ट्राष्ट्र सस्या ४. साइज ११×४॥ इ**छ** । प्रति न० ३. पत्र सस्या ४. साइज १२×४ इ**छ** ।

प्रति न० ४. पत्र सङ्या १४. साइज ११॥×४॥ इक्ष । प्रति सटीक है। इससे विपापहार स्तीत्र भी है।

## \* श्रामेर मंडर के प्रन्य \*

्रपति नं ० ४. पत्र संख्या ४. साइज ११॥×४ डब्ब । प्रति न० ६. पत्र संख्या ४. साइज ११×४ डब्ब ।

## भोजप्रवध ।

रचियता रस्तमदिरगरित् । भाषा सरकृतः। पृष्ठ पर १४ पंरिताया तथा प्रति पक्ति मे ४२-४८ श्रह्मः । रचना सवन् १५१७ लिपि सवन् ४८०.

#### Ŧ

#### मदन जयमाल।

रचियता श्री सुमित सागर । भाषा हिन्ही । पत्र मस्या २, साइज १०॥×४॥ इञ्च ।

#### महत्त्वपराजय ।

हरिदेव विरचित । भाषा श्रपन्न श । पत्र सस्या २३ साइज धा×४॥ इश्च । प्रतिलिपि संवत् १४७६ प्रति अपूर्ण हे ।

## मदनपराजय ।

रचियता श्री जिनदेव । भाषा सम्झत । पत्र सम्या ३० साइज ११x४। ट्रञ्च । प्रत्येक प्रष्ट पर ११ पक्तिया नथा प्रति पक्ति स ४२-४८ छन्नर । पश्चिक्छेट पाच है । ऋथा गद्य पद्य दोनों से ही है ।

प्रति 🗝 २. पत्र में था ४३ साइज १०॥x४ इख्र । प्रति लिपि सपन १४ ०

# मध्यमिद्धान्तकामुदा ।

रचित्रको वरदराज । भाषा सम्कृत । पत्र सम्बग्न ६४. साइज १२४६ इक्क । स्त्रिप संबत् १८४६ स्त्रिप्रथान टोक ।

## मल्लिनाथ गाँग्त्र ।

रच यता भट्टारक श्री सरलकीति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ५३ साइज १२x४॥ इक्का । लिपि-काल-सवन् १६३६ विषय-सगवान मिल्लिनाय का जीवन चरित्र ।

## मन्त्रिनाथचारित्र ।

रचियता श्री जयमिश्रहल । भाषा श्रावश्र हा । पत्र संख्या १०१, साइज १०४४ इक्का । प्रति श्रापुर्यो ।

#### ... महादेवी सूत्र ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा सम्बुत । पत्र संख्या ११ माइज १०४८॥ इख्न । विषय-गणित ज्योतिष । \*\*\* महापुर(मार्भग्रह भाषा ।

भाषा कर्त्ता अज्ञात । भाषा हिन्द्रे । पत्र सम्बा १६३ माउज ११॥४५॥ उख्र । प्रति अपूर्ण है प्रारम्भ १३=तथा अन्त क १६३ स अ गे क पृष्ट नती है । गुण्भद्राचार्य कृत महागुण्ण का भाषा है।

#### ५०3' महानाटक |

रचिन्ता श्री हपुपान । भाषा संस्कृत । पत्र सर या ६४ - साइज १०॥४४ इख्र । लिपि सवत १७२६, प्रति न० २- पत्र सन्या ११० - साइज ११४६ इख्र । लिपि सवत १७१४

#### ५०४ महापुराख ।

रचयिता महाकवि पुरवहन्त . भाषा अपस्र श । साइज १०॥×५ उख्र । प . र ्या ४१३ । इसमे आने के एउ वहीं है । प्रति नवीन है । आदिपुराण मात्र है ।

प्रति न्०२ पत्र संस्थार७⊏ साइज १०॥x४ इख्या प्रति ग्रम्पो । केवल १०७ से २७⊏ नक के प्रवाहे

प्रति तं० ८ ५त्र सरुया २८१ साटज १०(x४), इक्ष्या १८६ स आगे के प्रमु है। लिपिसंबत १४६४ तीत तरु ४ ५त्र सस्या २८६ साइज १०४५। उछ ।

प्रति सक्ष प्रति स्क्या ३८० सान्त १२४४ द्राद्ध । एत्ये ४ प्रृष्ट ६४ प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रति प्रश्न । स्वि १०२ प्रतिक्विप स्वन ८८६४ दे द्वारोग । उत्तरपुराण की प्रति है।

प्रति सुरु पत्र सुरुपा ३५० साउत्त १३×६ उद्घा । ति लिपि पा,गी । ३**५० पृप्त से आगे नहीं है ।** 

# महापुराशा ।

रचित्रता यो गुगाभद्राचाय । भाषा सन्द्रत । पत्र सर पा २६२ साइत १२४५॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया तथा प्रति पक्त के ७१-४६ अचा । लिति सवत १७६७ (लिपिकार श्री जसवोर ने महाराजा रामांभह के नाम का उल्लेख विचा दे। विषय -६० शनाप्तयों को महापुर्वों के बगात । प्रत्य के खन्त में विमतृत प्रशन्ति दी हुई है ।

प्रति 10 २ पत्र सरुवा ५६४ स ज ११×५ : छ। पनि जीवार्शमा है।

प्रति न० ३. यत्र सरूया २६१ साउच ४२x४॥ इखा । श्रीत नवीन है । श्रीन्तम कुछ पृष्ठ नहीं है । ।त्तिप स्वत् १८८६ प्रति न० ४. पत्र सख्या ३७६. यन्य जीर्णशीर्ण है । ३६ से २१७ तक पत्र नहीं है ।

# - महापुरागाटिष्यमा ।

व्याख्याकर्त्ता-अझात । भाषा-श्रपश्र श-संस्कृत । ५त्र संख्या १०६ साइज १२x४॥ इख्र । प्रति प्राचीन शुद्ध श्रोर स्पष्ट है । प्रति श्रपुर्ण है । श्रपश्र श से संस्कृत में टीका की हुई है ।

## महावीर द्वात्रिशिका।

रचयितः श्री भट्टारक सुद्ररेकोत्ति । भाषा सस्कृत । पत्र सख्या २. साइज १२xx।। इक्क । भगवान महावीर की स्तुति की गयी है । प्रति श्रशुद्ध है ।

## महीयाल चरित्र ।

प्रत्यकर्ता श्री चारित्र सुन्दरगिए। पत्र सरूया ३३ साइज ७×३॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पित्तया श्रीर प्रति पित्त मे ४७ से ४५ अत्तर । भाषा सम्झत । लिपि सबत् १८२५, पाच सग् । प्रस्थ के अन्त मे स्वयं किवि ने भट्टारक परम्परा का वगान दिया है । किवि ने अपने को भट्टारक श्री रत्नसिंहसूरि का शिष्य लिखा है । प्रस्थ के कागज आर अत्तर दोनों अन्छे हैं ।

## माणिक्यकल्या

रचियता व्वेतास्वराचाय श्री मानतुरा । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ६. साइज १०४४ इक्क । लिपि सवन् १६४०. पदा संस्था ४६

#### माधवानल कथा।

रचियता ब्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या १० साउज १३x४ इच्च । लिपि संवत् १८३८. लिपिकार भट्टारक श्री सुरेन्द्र कीर्त्ति ।

## माधवनिदान

रचियता श्री माधव। भाषा संस्कृतः पृष्ठं सरमा ६६ साइज ज्ञारना। इक्का

प्रति नं ० २. प्रष्ठ सम्बया = २ साइज १०४६ इच्छ । लिपि सवन् १६४७ लिपि स्थान मालपुरा । प्रति त्रपूर्ण है ।

## ८ मानमञ्जरी नाममाला ।

रचियता श्री नन्ददास । भाषा हिन्दी । पत्र मेख्या ११ साइज १०४४ इख्न । पश्च संख्या २०४. लिपि सवत् १⊏३६. भट्टारक श्री सुरेन्द्र कीर्त्ति ने प्रतिलिपि बनवाई । ५०३ - सुग्धावबोधन ।

रचियता श्री कुलमंडन सूरि । भाषा सम्कृत । पृष्ठ संस्था १० साइज १०४४ इख्र । विषय-व्यक्षकरण् । ५५४ - सुद्राराज्ञम ।

रचियता श्री विशास्त्रत्त । भाषा सम्कृत । पत्र सरम्या ४० विषय-नाटक ।

रूप मुनिसुत्रत पुरासा ।

रचियता ब्रह्मचारो कृत्णदास । सापा सस्कृत । पत्र सम्ब्या ११४. साटज १२४४॥ टक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया ब्रार प्रति पक्ति मे ४२-४६ ब्रहर । रच सबन १६८१ जिपि सबन १८४०. प्रत्ये मे मुनिमुब्रत नाय को जीवन चरित्र वर्षित है ।

५०६ मुनिसुत्रत पुरागाः।

रचियता भट्टारक श्री सुरेन्द्र कीर्त्ति । भाषा सम्छत । पत्र सम्या ६८ साइ ां ता×६ विश्व । प्रस्थ श्रण्ण है । - पुराण में श्रुतिसुत्रत नाथ के संचिप्त जीवन चेंग्र के पश्चान न्याय शिस्त्र का विश्वत वर्णन विभ हुआ है । लेकिन प्रति में चार्वाक मत के खड़न तक के ही पृष्ठ है ।

मुहत्त वितामिण ।

रचियता श्री देवझराम । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ४४ साइज १०॥४५॥ देख । लिपिसंबन् १८४१. लिपिकचो बाबाजी दानविमलजी ।

प्रति न० २ पत्र संस्था ७७ साइज ११॥×४ दुखा । प्रति ऋषुगो है ।

प्रति न० ३ ८व सख्या १३ साटज १२×४॥ इ**छ** ।

प्रति नं ० ४ पत्र सम्या = साइज १२×४॥ इख्न । प्रति अपूर्ण है ।

प्रति मं० ४ पत्र सम्या ७ साइ ४ १०॥×४ देखा । प्रति ऋपूर्णे ।

मुहुर्ग मुक्तावली ।

रचित्रना श्री परमहस पत्रि।जरुग्चार्थ । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था १६ साइज १००४ उन्न । विषय-च्योतिष ।

यूर√ मृलाचार ।

रचियता भट्टारक श्री सकलकीर्ति। भाषा सम्कृत। पत्र संख्या १६६. साइज ११४४ द्रखाः पद्य संख्या ३३४६. लिपि सवत् १८६६ लिपिस्थान जयपुर। प्रति न० २. पत्र सस्या ६१. साइज १२×६ इखा। प्रति जी में शीर्या है। दीमक ने बहुत पृष्ठों को खा लिया है।

प्रति नं ३ पत्र संख्या १७७. साइज १० |×४|। इक्का।

# मेघद्त ।

रचियता-सहाकवि कालिदास । टीकाकार श्री लच्मी निवास । भाषा सम्कृत । पत्र सख्या २२. साइज १०४४ इक्क । इस प्रति के ऋतिरिक्त १२ प्रतिया और है ।

# मेचमालात्रतोद्यापन पूजा।

रचिवता श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र सम्या २ साउज ११॥×५॥ इख्र । लिपिसवत १८३६. लिपिकार भट्टास्क श्री सुरेन्द्रकीर्त्त । लिपिस्थान माधो पुर (जयपुर) ।

## मेघमालावतारुयानक।

रचियाना व्यक्कात । पत्र संख्या६ साइज १०×४।। इक्का प्रत्येक प्रष्ट पर १० प क्ता तथा प्रति पक्ति से २२-२६ अप्रतः ।

## मेवेरवर चरित्र ।

प्रन्यकर्त्ता श्री पहित स्यधू । साटज ७x३ इख्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १० विक्त या खोर प्रति पिक से ३१-३४ अत्तर । पत्र संख्य १७३, प्रारम्भ क २४ पृष्ठ नहीं है । यस्य जीर्मा है पर आयिक नहीं । प्रतिर्त्तिष सवन १४६६ भाषा आश्रा । १३ परिच्छेद है । यस्य के खन्त भाग से एक अधूरी प्रशस्ति दा हुई है जिसमें केवल भट्टारक सुगभद्र का नाम तथा यस्य लिखवाने वाले के वश रा नाम ही माल्य हो सकता है ।

प्रति न० २. साइज ७×३।। इक्का । ५७ सहया १४६. लिपिकाल सबन् १६ ६ पत्र जीगा प्राय. है। षहुत से ५ त्रों क कितने ही श्रक्ष स्थादी फिरने क कारण पढ़ने में नही खाते। प्रारम्भ के ४ पत्री का कुछ भाग कीमक ने स्वा लिया है। प्रशस्ति श्रध्री है।

## मेदनो काषा

रचियता श्री मेवनी । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ११२ साइज १४४॥ इज्ज । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पक्तिया नथा ४२येक पाक्त में ३४-४० श्राहर ।

## मृगांक चरित्र ।

रचियता पर मगवतीदास । मापा ऋषन्न शा । पत्र सख्या ७४, साइज ११×६ इक्का । प्रत्येक पृष्ठ पर

१० पंक्तियां ख्राँर प्रति पंक्ति में ३०-३५ श्रज्ञर। लिपिसवन १७०० ।परिच्छेद ४. कागज मोटे हैं प्रशस्ति भी है।

# प्रध्मृगावती चरित्र।

रचियता सकलचन्द्र । भाषा हिन्दी । पत्र सच्या ३० साइज १०×४ इक्का । रचना संवत् १६२६. लिपि सपत् १६८७ लिपिस्थान मालपुरा ।

### य

# ५२५ यति क्रियाकचाप ।

रचिवता श्री प्रभाचन्द्रदेव। भाषा संस्कृत। पृष्ठ संस्था १२० साइज १२४६ इ**छ।** प्रत्येक पृष्ठ पर १५ पक्तिया तथा पति पक्ति मे ४=-४४ श्रज्ञर। लिपि सवत् १४७७. सचपति जनसी के पुत्र के अग्रमल ने मथ की प्रति लिपि करवाई।

म⁻लाचग्ग्—

जिनेन्द्रमुन्मीलिनकर्मवधः प्रशास्य सन्मार्गकृतस्यस्य । स्रमनबोधादिभव गुर्गोध क्रियाकलाय प्रकट प्रवट्ट ॥

श्रान्तम प ठ -

श्रीमद् गातम् नमःमि गणधरैलकित्रयोद्योतकै । सन्यक्तसकलोद्यमा अतिपतंत्रयतिप्रभाचन्द्रतः॥१॥

#### भूतर यंत्रग**ज ग्रंथ**ा

रचित्रता श्री महेन्द्रसूरि । भाषा संस्कृत । पत्र सम्या ४८. भाउन १०॥×५॥ इख्न । लिपि संवत् १६६३ मथ सटीक है ।

#### 42 V

#### यत्रराजागम !

रचियता श्री मलयेटुस्र्रि । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संस्था ३६ साइज १०॥४४ इध्व । पांच स्मी । लिप सबस् १६४६ प्रथम तीन पृष्ठ नहीं है ।

#### <sup>५३०</sup> यशस्तिलक चम्पू।

रचयिता श्री सोमडेवस्रि । भाषा सम्फ्रत । पत्र संध्या २४६ साडव १२॥×६ इश्च । रचना शक् सवन १०८८, लिपि सवन् १८६६

## यशोधर चरित्र।

रचियता पंठ लिखमीदास । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र सस्या 😅 साइज ११॥×४॥ स्त्र । सन्पूर्ण पद्य संस्या ६०६. रचना संत्रत् १७६२ लिपि सवन १७६४ लिपिस्थान आमेर (जयपुर ।

## यशोधर राम।

रचियता ब्रह्म श्रो जिनदास । भाषा हिन्दी । पत्र सन्या २४. साइज ११×४ इख्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तिया तथा प्रत्येक पक्ति पर ३६-४४ अज्ञर । लिपि सवन् १६२६.

# यशोधर चरित्र। कुलिंग

रचियता श्री खुशालचन्द्र । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४६ साइज ११×५॥ इख्न । पत्ये य पृष्ठ पर १२ पक्तिया तथा प्रति पक्ति से ४०-४६ श्राचर । रचना सदन १७८१ लिपि सबन १८०१

## यशोधर चरित्र ।

रचियता आचाय श्री ज्ञानिकीत्ति । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ६६ साइज ११॥×४ इख्र । उत्येक षृष्ठ पर ६ पक्तिया श्रीर प्रति पक्ति से ३१-३४ श्राचर । लिपि सवत् १६६१.

प्रति न॰ २ पत्र सस्या ३५ साइज धा×४। इख्र । लिपि संबन १६६१.

## यशाधर चरित्र ।

रचियता कायम्थ श्री पद्मनाभ । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या = ६ साइज १०००। इक्न १ लिपि संवत् १७६६.

प्रति न० २ पत्र सम्या ३६. साटज धा×शा। इख्न । प्रति अपूगा ।

प्रति न**० ३** पत्र सस्या ३६ साउत्त ह।।×४।। इञ्च । प्रन्य समाप्ति के बाद्यश्चास्ति वी **हुई है** '

प्रति नं ४ ५त्र सख्या ६६ साइज ६॥ ४८॥ इख्र । प्रतिलिपि संवत् १५३८. प्रय की प्रतिलिपि भट्टारक श्री जिसचद्र के शिष्य सारग ने पढन के लिय की थी ।

## यशाधर चारेत्र ।

रचियता साह लोहट । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र संख्या १३३. साइज =xxx।। इक्क । प्रारम्भ के ३१ पृष्ठ नहीं हैं। लिपि संत्रम् १८०३

प्रत्यकत्तां श्री पद्मनाथ तदनुसारेगा साह लोहट दुग्र्यासा गीत्र साह धमासुत बघेरवाल वासि

गट वृदीगज राष्ट्र श्री भावसिंहजी विजैराजि।

## ५३८ यशोधरचरित्र ।

रचियता श्री पूर्णदेव । भाषा सम्कृत । ष्रृष्ठ सम्ब्या ६ साइज १२xx॥ इश्व । लिपि संवत् १८४४

# यशोधर चरित्र !

रचियता श्री विजयकात्त । भाषा संस्कृत (गद्य)। पत्र सरया २६ साइज ११॥xx इक्ष्य। प्रथ गद्य में है। यथा सजेप में दी हुई है। श्रव, पाठक शीब हो समक सकता है।

# ५3४ यशोधर चरित्र ।

रचियता सृति श्री थतसागर। पत्र सम्या ७३ साउच ११xx दखा। सापः सम्कृतः।

#### ••• योधम् चरित्र ।

र येना ४हन्छ श्री सरज की सिं। भाषा सरहत । पत्र सरणा ३६ साउज ११×५ इख्ना श्रीक सम्बद्धा ८६० लिपि सवन १६७६ लिपिस्थान मालपुर । उक्त प्रन्थ में यशीधर महाराज का जीवन दिया हुआ है।

र्धात न०२ पत्र सख्या १८ माइज ११x४ - ब्रा ३ क प्रत्य को प्रांतिलिपि श्राचार्य ज्ञान ीर्नि के शिष्य पर्वातनी के पढ़ने के किये की गयी थी।

प्रति न० ३ पत्र सर्या ७४ - साउज १२॥×४॥ इञ्च । लिपि सवत १६३० व्रह्मरायमल्ल इसके लिपिकत्तों है ।

#### ५५० यशाधरचारत्र ।

रचियता महार्काव पुष्पवत । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ६१ साइज ६॥×४ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पक्तिया खोर प्रति पक्ति म २८-३५ अक्षर । जिपि समन १४८०. जिपिस्थान सिमन्दरावादा । प्रशस्ति नहीं है । कटिन शब्दों की संख्यत में टीका दे रखी है ।

प्रति न ० २ पत्र सरया ६६ साउ ज ६१,४४ इक्क । लिरि काल संत्रत् १४७४ मगसिर सुदी ४ अन्त में प्रशस्ति दी हुई हे लेकिन प्रारम्भ की तीन पत्तिया बाद में मिटादी गई हैं।

प्रति न० ३. ५व संख्या ७३. साउन ११×४॥ इक्क । लिपिकाल सवत १६१०. प्रशस्ति ही हुई है। प्रस्थ की प्रतिलिपि भट्टारक प्रभाचन्द्र के शिष्य घम्मचन्द्र के समय में हुई है।

प्रति नं ४ ५त्र सम्ब्या ६४ साइज ११×४॥ इक्क । लिपि सवत १६१३, उक्त प्रति श्री श्रम्संचन्द्र के

## । यशोधर चरित्र।

रचिता पं शिल्लामीदाम । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र सख्या ८७. साइज ११॥×४॥ छ । सम्पृणे पद्य संख्या ६०६ रचना मंत्रन १७८२ लिपि सबन १७८४ लिपिस्थान आमेर (जयपुर ।

## यशोधर राम।

रचियता ब्रह्म श्रो जिनदास । भाषा हिन्दी । पत्र सम्या २५ माइज ११x४ इख्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तिया तथा प्रत्येक पंक्ति पर ३६-४४ ऋज्ञर । जिपि सवत् १६२६,

# यशोधर चरित्र। क्यांना

रचियता श्री खुशालचन्द्र ्रिभाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४६ - साइज ११×५॥ इख्न । पत्ये ० पृष्ठ पर १२ पक्तिया तथा प्रति ५क्ति से ४०-४६ श्राचर । रचना सदन १७८१ लिपि सबन १८०१

## यशोधर चरित्र ।

रचियता आचार्य श्री ज्ञानकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ६६. साइज ११॥४४ इखा । ८ त्येर पृष्ठ पर ६ पक्तिया और प्रति पक्ति से ३१–३४ श्राचर । लिपि सवन १६६१,

प्रति न० २ पत्र सर्या ३४ साइज धा×४। इक्क । लिपि सवन १६६१.

## यशाधर चरित्र ।

रचियता कायस्थ श्री पद्मनाभ । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ८६ साइज १०x४॥ इच्च । लिपि संबन् १७६६

प्रति न० २. पत्र सम्या २ . साइज धा×३॥। उद्घ । प्रति श्रपृगा ।

प्रति नं २ पत्र सम्त्या ३६ साउज ६॥×ग। उज्ज्ञ । प्रस्य समाप्ति के बावनशस्ति ही हुई है '

प्रति न० ४ ५त्र संख्या ६६ साइज धा। ४४॥ इक्ष । प्रतिलिपि संवत् १४६८. प्रयं की प्रतिलिपि भद्रारक श्री जिनचद्र के शिष्य सारग ने पढ़ने के लिये की थीं ।

# यशाधर चारेत्र।

रचियता साह लोहट । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र स्मन्या १३३ साइज =xxx।। इख्न । प्रारम्भ के ३१ पृष्ठ नहीं हैं। लिपि संवत् १=०३.

बन्यकत्ता श्री पदानाथ तदनुसारेगा साह लोहट दुप्रयोसी गोत्र साह धमासूत बघेग्वाल वासि

गट बूदीराज राष्ट्र श्री भावसिंहजी विजेराजि।

### प्राध्य विश्व । यशोधरचरित्र ।

स्वयिता श्री पूर्णदेश । भागा सम्झत । पृष्ठ सम्ब्या ६ माइज १२x४॥ इ**छ ।** लिपि संवत् १८४४ स्योधिस वरित्र !

रचियता श्री विजास्त्री नि । भाषा सरकत (गदा)। पत्र सरया २६ साइज ११॥×४ इख्र । मध गद्य मे है । कथा सन्तेष मे दी हुई है । अत. पाठक शीम ही समक सकता है।

## ५3४/ यशोधर चरित्र ।

रचियता सृश्यिष्ठी अतसागर। पत्र संख्या ७३ साउत्र ११xx इख्र । गापा संस्कृत ।

## यशोधर करित्र ।

र्न ,ता भट्टारक श्री सकत की ति । सापा सरकृत । पत्र सस्या ३६, साःज १९४५ इश्व । श्रीक र राया ६६० लिपि सपन १६७६ लि पस्यान मालपुर । उत्तर प्रस्था से यशोधर सहाराज का जीवन दिया राखा है ।

र्धात न०२ पत्र सरया ८० साइज ११×४ इ.४ । उक्त बन्ध का प्रांतितिष श्राचार्य ज्ञान तीर्निके शिष्य पठ खेत्सी के पटने के निये को गयी थी।

प्रति न० ३ भन्न सर्या ७४ साःज १२॥×४॥ इज्ज । लिपि मधन १६३० व्रह्मस्यमल्ल इसके लिपिकत्तं है।

#### ५५५ यशाधग्वाग्त्र ।

रचायता महाकवि पुष्पदत । भाषा प्राकृत । पत्र सस्या ६१ साइज ६॥×५ इख्र । अस्येक पृष्ठ परे ६ पत्तिया स्रोर प्रति पक्ति म २८-३८ श्राचर । बिर्गप स्थल १५८०. लिगिस्थान सिक्ट-रावादा । प्रशस्ति नहीं है । कठिन शब्दों की संस्कृत में टीका दे रखी है ।

प्रति न० २ पत्र मराया ६६ साइज ६१,४४ इख्र । लिपि काल सबत १४७४ सर्पासर सुदी ४ अन्त स प्रशस्ति दी हुई है लेकिन प्रारम्भ की तीन पक्तिया बाद म सिटादी गई हैं ।

प्रति न० ३ ५च सस्या ७३ साउज ११×४॥ इखा। लिपिकाल सवत १६१०. १र्शास्त दी हुई है। प्रस्थ की प्रतिलिपि भट्टारक प्रभाचन्द्र क शिष्य घम्मचन्द्र के समय में हुई है।

प्रांत नंव ह ्य सक्त्या ६४. माइज ११xxII इक्का । लिपि सवत १६१३. उक्त प्रति श्री धर्माचन्द्र के

शिष्य श्री लिलतकीर्त्ति के समय में साह पूना तथा उनकी स्त्री बाली ने लिखीवाई थी। पत्र कुछ गलने लग गये हैं।

प्रति नं ४ पत्र संख्या ६४ साउज १०×५ इक्क । लिपि सवन १४८० प्रति लिपी भट्टारक प्रभाचन्द्र के समय में डोट् नामक खण्डेलवाल जैन ने करवाई थी।

प्रति न०६ पत्र संस्था => साइज ११×४ इख्र । लिपिसंबन १६४७ प्रशस्ति नही है । प्रन्थ का हाशिया दीमक ने स्वा किया है।

प्रति न० ७ पत्र सम्बया ६१ साइज ११×६ इच्छ । लिपि स्बेन नहीं है । प्रशस्ति नहीं है ।

प्रति न० ८, पत्र सर्या ४६ साइज ११॥४४॥ इख्र । लिपि सबन् १०१४ प्रति लिपि स्त्रामेर के भट्टारक नरेन्द्र कीर्ति के शिष्य भट्टारक श्री महेन्द्रकीत्ति न करवाई।

प्रति न० ६ पत्र संख्या ४३ साइज १२×५ इक्का । प्रस्थ बहुत कुछ जीगोंशीर्ग हो गया है ।

## यागिवामणि ।

सम्रहकर्त्ता श्री हपकीर्ति । भाषा संस्कृत । ग्रृष्ट संख्या ६० साउन १०४४ इन्न । प्रत्येक प्रष्ट पर १४ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३८-४४ बान्स्स । विषय-आयुर्वेद ।

प्रति न०२ पत्र सम्या ३३ साउज १३×६॥ इक्ट । विषय-छाउर्वेद । प्रथम पांच अधिकार हे स्प्रीर वे श्रत्मा २ लेखक के लिले ट्ये हे ।

## योगप्रदीप ।

वचयिता श्रज्ञात । भाषा सम्बृत । पृष्ठ सर्या ७ साइज १०॥४८॥ इख्न । सम्प्रण पद्य सम्या १४५ विषय-योगणास्त्र ।

## यागीरासा ।

रचीयता श्री बर्धा जनवास । भाषा दिन्दी । पत्र में या २ साइज २०४४ इक्का । भगवान ऋग्दिनाथ की स्तृति की गर्था है ।

## यागमार ।

रचीवता श्री सुनि योगचन्द्र (योगीन्द्रदेव)। भाषा अवश्चण। पत्र सस्या ६ साइज ११×४॥ इख्न । गाथा सस्या १०० लिपि संबन् १७१६ हि.पिन्थान जयसिहपुग। लिपि कशा पंडित लक्षीदास।

प्रति सं० २ पत्र सरुया ७ साइ २ १०॥×४॥ इस्त्र ।

र्शत न० ३. पत्र संख्या २० साइज ११॥×॥ उद्धाः इस प्रति मे श्वाराधनासार, तस्त्रसार तथा धर्म पचविंशतिका की गाथार्थे भी हैं। प्रारम्भ के तीन पृष्ठ नहीं हैं।

#### 486

#### यागमार तस्वप्रदी पद्धा ।

रचियतः आचाय श्री आमितिगति। भाषा सस्कृत। पत्र संस्था ३६ साइज ६×४ इक्षा प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पक्तिया तथा प्रति ५क्ति स २४-२० अज्ञर। प्रथम पृष्ठ नही है।

प्रति न० २ पत्र संख्य ७० साइज ११॥x४ इख्न । लिपि सवत् १४=६ ऋतिम पृष्ट नहीं है।

#### 246

#### याग शतकः।

रचाँयता अज्ञात । भाषा सम्कृत । पृष्ठ सम्या =िमाइज १३×४॥ इख्र । प्रति अपूर्ण । प्रथम और अन्तिम पृष्ठ नहीं है ।

#### 44 =

#### योग शास्त्र ।

मृत्तरत्त्रां-त्राचाय श्री हेमचन्द्र । वृत्तिकार श्री त्रमरप्रभामृति । केवल योग शास्त्र का चतुर्थ प्रकाश है । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ४४ साइज १०॥४४॥ इज्ज । तिर्पियवन १६३०

#### ₹

#### 486

### रामित स्वायः।

रचियतः श्री वैद्यराज माथव । भाषा सम्कृत । ५ । संस्था =१ रतद्वज १०॥×४ द्वज्ञ । विषय-वैद्युक । लिप सबस् १४.४ । श्राज्यल यह भाष्ट्रव निरान के एम से श्रीमद्व है ।

प्रांत हों० २ ५३ सम्या =३ साइज १८॥×४ इखा।

प्रति स्०३ । च संस्यः = साइज १३×६॥ इछ । प्रति मृल रणव है।

प्रति न० ४ पत्र सरया ६१ माइज ११x४ इटर लिपि सवन ४३४६ प्रथम पाच पूप नही है।

#### \*\*° • रघुवशः :

२चिंदना सहकविकालिटास। भाषा सम्कृतः पत्रसरया - २ साटज १३×४॥ ः द्वाः प्रति अपुगा है।

प्रति सठ २. पत्र सरया १६० साइज ११x४ इस्त । टीकाकर श्री चरण धर्मगरिए। टीकाकार जैन है।

## रत्नकरण्ड शावकाचार सटीक '

मूलकर्त्ता श्राचार्यं समन्त्रभद्र। टीकाशार-प्रभाचन्द्राचार्यः। भाषा संस्कृतः। पत्र संख्या ६३ साउज

# ११×४॥ इखा । मन्य का श्रन्तिम पृष्ठ नही है।

प्रति नं २ पत्र संख्या ४७ साउज १२xx इख्र । लिपि सवन १४४=

### रत्नकरगडगास्त्र ।

रचिता पंडिताचार्य श्रीचन्द्र। भाषा श्रपभ्रंश। पत्र संख्या १४६, साइज ६॥×४॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया श्रीर पक्ति से ४४-४६ श्रज्ञर । लिपि काल संवत् १४८२ विषय-गृहस्य धर्म का वर्णन । प्रत्य समाप्ति के प्रश्चात् प्रत्यकर्ता ने श्रपना परिचय भी लिखा है ।

प्रति नं २२ पत्र संख्या १२३ साइज ११×६॥ इच्छ । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तिया नथा प्रति पक्ति मे ४२-४८ अत्तर । लिपि सवन् १४८६

प्रति न० ३ पृष्ठ मराया १४० घत्येक पृष्ठ घर १४ पक्तिया और अत्येक पक्ति में ३६-४४ अन्तर । साइज १०॥×५॥ ३० वर्षां समान १४६४

> प्रति सं ४ पत्र संस्था १४४ लिपि सदन १६१४ स.इज धा:४४॥ प्रति सं ४ पत्र संस्था १८ साइप धा×या इज्ज ।

## रत्नपाल श्रेष्टि गमा ।

रचियता श्री यति ब्रह्मचार । भाषा हिन्दी । पत्र संस्था ६३ । सा≗ज १०४४ दश्च । पत्येक पृष्ठ पर ६ पक्तिया तथा प्रति पति साद्य-३८ प्रज्ञर । रचना सैयत् १७३२ जिपि सवत् १८२३

## रत्नमंचय ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा प्रकृत । पत्र सम्बा १४ सन्द्रज धारण -खा । विषय-सिखान्त ।

## रत्नत्रय कथा।

रचियता श्री ब्रह्म ज्ञानसार । भाषा हिन्दी । पद्म सर य' ५० साइज धा×४ इज्जा।

## रत्नत्रयपुत्राजयमाल ।

रचीयता श्री रिष्मवास । भाषा अभिज्ञा । पत्र सम्बा १६ स .ज ११ × ४४। ३५ व

## रत्नत्रयज्ञयमाल ।

रचायता श्रज्ञात । भाषा प्राकृत : पत्र मरव्या ३, माइज ११४४ इश्च । प्रति न० २ पत्र सर्या ६ साइज ११४४॥ इश्च । प्रति न० ३ पत्र सस्या ६ स;टज १२×६ इक्क । लिपि संवत १८०४ लिपिस्थान–जयपुर । लिपि-कत्ता श्री भट्टारक देवेन्द्रकीर्त्तिजी ।

५५७ रस्नत्रयपूजा ।

रचयिता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । ५७ संख्या ४, साइज १०x४॥ इख्र ।

MARY

### रमलशास्त्रप्रश्ननत्र ।

रचिवता श्रीराम । भाषा सस्तृत । पत्र संख्या (४ साइज ११×५ इखा। लिपि सबत् १८०६ लिपिस्थान लालसोट।

460

### रवित्रतीद्यापनपूजा ।

रचयिता श्री केशवसेन कांव । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४ साइज २४४ टब्र । लि.प सवत १८३६ लिपिस्यान सवाई माधोप्र ।

4 6 0

#### राज्या ।

रचियता अझात । पत्र सार्या १७ साहज १०x२।। इस्त्र । पति अपूर्ण है ।

५६२ रमसिन्धु ।

> रचिता श्री पौंडरीक रामेधर। भाषा संस्कृत। पत्र स्परंग ६१. साइज १०॥x४॥ इख्र । लिपि सवन १८२७ विषय-खलकार।

५६3 रागमाला ।

468

रचियत्ता ऋद्यात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४ साइज १ मा४४॥ इन्द्र । लिपि संवत् १६६४ लिपि कार पठ जयन्नाथ ।

ऽति न०२ पत्र सख्या ७. साइज १०॥×४॥ इक्का । लिपि सवत् १६६४

## राजप्रश्नीयोषांगवृत्ति ।

मूल लेखक श्रज्ञात । वृक्तिकार श्री विद्याविजयगिए । भाषा प्राकृत-सम्कृत । पृष्ठ सख्या १३. साइज १०x४ इच्च । १त्येक पृष्ठ पर १७ पक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ४२-४६ श्रज्ञर । लिपि सवत् १६६४

भाजवार्त्तिक ।

रचियता र्अनद् भट्टकर्लकदेव । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४५४. साइज ११४४॥ इस्र । लिपि

#### # भागर भंडार के ग्रन्थ #

## संबत् १४०२. लिपिस्थान चं गवती।

## राजसभारं जन ।

संबद्धकर्त्ता श्री गंगाधर । भाषा हिन्दी , पद्म ) । पत्र संख्या ४ साइज १२॥×६ इक्का १२६ पद्मी का समह है ।

## रामचन्द्रचरित ।

स्विचिता श्री व्यक्तिवास । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १०४ साइन १०॥×४॥ इख्न । प्रति श्रपुण है । श्रन्तिम पृष्ठ नहीं है ।

## रात्रि भाजन कथा।

२चियता श्री किशनसिंह । भाषा हिन्दी । पत्र संस्था २६ साइज १०४४॥ इक्का । सम्पूर्ण पद्य सस्या ४१४.

## रोहिणीत्रतकथा।

स्विधिता देवर्नान्त मुनि । भाषा श्रपश्च श । पत्र सम्ब्या १२ साङ्ग २०४४ इ**छ** । श्र्टोक सम्या २६४ रहिस्रोत्रतकथा ।

श्राचार्य भानुकीति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४ साइज १०×४॥ इस्त्र । संस्पूर्ण पत्र सन् मा उ६

### ल

## लग्नमाधार्विधा

रचित्रस सालबोध । पत्र सस्या ७. भाषा संस्कृत । साइज ६x½ इख्र । विषय-विधाहिविधि । लिपि सवन १७४०

## लघुजातक ।

र वियता श्री सट्टोरनल । सन्पा संस्कृत । पत्र संस्था २४ साइज १०x४ इक्का । विषय-उद्योतिष । पति रु० २. पत्र संस्था ११. साइज १०x४ इक्का ।

## लपुवृत्तयकस्रिका ।

रचयिता श्रज्ञात । भाषा मिकृत । पत्र संख्या ६१. साइज १०x४॥ इ**ञ्च** । लिपिका**ल-शकसवत्** १३६६ विषय-च्याकरण ।

## ५०४ लच्मी स्तोत्र ।

रचियता श्री पद्मप्रभस्रि । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १ साइज १०४४ इस्त्र । इस स्तीत्र का दूसरा नाम पार्श्वनाथ स्तोत्र भी है ।

प्रति न० २. पत्र संख्या ३ साइज १०×४।। इक्का । लिपि सवन १६७१.

प्रति न० ३ पत्र सस्या ३. सौइज १०॥×५॥ इक्क । लिपि सवत १८**६१. लिपिकत्ता श्री मा**णिक्यचंद्र ।

## 🤲 🗷 लीलावतीस्रटीक ।

रचियमां **कक्ष**ान । पत्र संख्या द्र**ः. भाषा स** १०। साइज १०॥×४॥ उद्धाः विषय-उयोतिष । प्रति ऋपूर्ण स्त्रार जीर्ग्णागः ।

## ५०६ खोल।वतीसूत्र ।

रचियता श्री भारकराचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७३ माइज १०॥x५॥ इश्च ।

# कीलावना भाषा ।

भाषाकार श्री लालचन्द्र । पत्र संख्या १४ साउज ११॥×६ उद्धा लिपि स्वतन १७७४

#### व

462

## बनारमी विलाम ।

रचांचना -महाकांच वनारसी दास । भाषा हिन्दी । पत्र सस्य। १२६ साइज ६४४ इख्र । प्रति जीसो हो चकी है ।

प्रति तः । पत्र साध्या ४६ साःज ११।।। अध्य उच्च । लिपि सवत १=२१. लिपि स्थान वृ'दावन ।

#### वद्धं मानकथाः -

रचियता पाँछतं नरमेन । भाषा अपश्रथ । पत्र गाया १७. साइ त १०॥×४ इस्त्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पिक्या श्रीर प्रति पक्ति में ३२-३० श्रह्म ।

# , ' चद्रभान पुराग।

रचयिता भट्टारक श्री सकत्तकीति । भाषा सम्झत । पत्र सन्या ११४ साडज १०॥०४॥ इश्व । तिपि संत्रत १८२८.

प्रति ने० २. पत्र सख्या ८१ साइज १०॥४६ इक्का । लिपि सवत १८४०, लिपिस्वान जयपुर ।

# · बर्द्धमान काव्यः।

रचियता श्री जर्यामत्र हता। भाषा श्रपश्रंश। पत्र सन्द्या ४२ साइज धा×४ इखा। लिपि सवन १६२७ प्रशस्ति है। प्रथम पृष्ठु नहीं है।

र्पात नं २ पत्र संख्या ४६. साइज धा×४ लिपि सत्रत् १४७४.

प्रति नं० ३ पत्र संख्या ६२. साइज ११×४।।. प्रति निपि सवन १६३१ माह बुटी ११ प्रशस्ति है। क्षोक संख्या १३४०.

प्रति नं ४. पत्र सम्ब्या ४४. माडज १२x४॥ इख्र । लिपि सबन् १४६३ प्रशस्ति है।

## व्रत कथा कीय।

रचियता श्री रूशालचन्द्र । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ११४ प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति में ३६–४० श्रद्धा । रचना सवत् १७६७ लिपि सवत् १६२०.

## व्रत विवश्या।

समहकत्तां श्रक्कात । भाषा हिन्दी । साइज १२×४॥ इक्काः इ नेक व्रत का समय स्मादि का पूरा विवरण दे रखा है।

# वर्द्धमान द्वात्रिशिका।

रचियता श्री सिद्धमेन दिवासर। भाषा सम्कृत। पत्र संस्य ४ साइज १०((×५)) इक्च । विषय स्तुति। वरांग चरित्र।

रचियता श्री धद्धमान भट्टाग्कदेव । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ७२ साइन ११×१।। इक्क । प्रत्येक ष्टुष्ठ पर ६ पक्तिया श्रीग प्रति पक्ति मे ३५-३= श्रव्या । लि प सवन् १५६३

प्रति न० २ पत्र सम्ब्या ६७ साउज ११×४॥ इस्त्र । लिपि काल संवत् १६०४ भादवा बुत्री ६ लिपि स्थान दृद नगर । उक्त प्रति को स्थाचाय घरमंचन्द्र न ५ढन के लिये लिखाई थी ।

प्रत न० ३ पत्र संख्या ७३ माउत्त १२॥×६ इख्र । लिपि काल-सवन १८७३ श्रामोज सुदी ४. लिपिस्थान खालियर । प्रति नवान है । श्रक्तर स्पष्ट श्रार सुन्दर है .

प्रति न० ४ पत्र सम्ब्या ६० माइज ११x४ इक्का । लिपिसवन १६६० जेठ मुदी १४. लिपिस्थान राजमहल ।

प्रति नं ४ पत्र मंख्या २४. साइज १२॥x४॥ ३श्व । लिपि सबत् १८४४.

# वसुधरा स्तोत्र ।

रचर्यिता श्रज्ञात । पत्र संख्या ७. साइज ११×४॥ इख्र । भाषा संस्कृत । प्रन्थ श्लोक प्रमाण २१४. लच्मीदेवी की स्तुति की गयी है । प्रति शुद्ध, सुन्दर खाँर स्पष्ट है ।

प्रति २० २. पत्र संख्या ४ साइज ११॥×४ इन्छ ।

# वाग्भद्रमंहिता ।

रचियता श्री वाग्भट्ट । भाषा संस्कृत । प्रष्ठ संख्या १३६ साइज १३×४॥ इक्क । लिपि संवत् १८४८. विषय-श्रायुर्वेद ।

# वाष मञ्जालंबहर ।

रचयिता श्रीभद् वाग्भट्ट। भाषा संस्कृत। पत्र संख्वा १४ साइज २४४ - आ । सात प्रतिथां श्रीर हैं।

प्रति न० २, पत्र संस्या १४. साइज ११॥x४॥ इस्र ।

प्रति नं० ३ पत्र सम्या ११. साइज १०॥×४ इक्का । लिपि स्थान विक्रम नः र ।

प्रति नं ० ४ पत्र सह्या २४ साइज १०॥×४।, इख्र । लिपि सबत् १७७३.

प्रति नं० ४ ५त्र सम्ब्या १४, साइक १०।४%। इस्ह ।

प्रति नं ६ पत्र स्ट्या ४=, साइज १०x४॥ इख्र । प्रति सटीक है । लिपि संवत १६४६.

प्रति न० ७. पत्र संख्या ३७. साउज १०॥x४॥ इक्ष्य । लिपि सवत १६६४. लिपि स्थान द्वादरापुर । लिपिकक्षी श्री जगन्नाथ ।

प्रति नं ० = पत्र संस्था ३० साइज १०×४॥ इ**छ**। र्लाप संवत १६३६. लिपिस्थान र**णस्थंभगाद।** लिपिकत्ती श्री वेणीदास। लिपिकत्तो ने सम्राट श्रकवर के शासन काल का उल्लेख किया **है।** 

#### पर्ट वाराही संहिता।

रक्षियता अज्ञात। आचा संस्कृत। पत्र संख्या १३६. साइज १०×४ इजा। प्रस्थेक पूछ पर १६ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति मे ३४-४० अत्तर। प्रति अपूर्ण। १३६ से आगे के प्रश्च नहीं हूँ।

## वास्तुकुमार पूजा।

200

रचिता अज्ञास । नामा संस्कृत । १त्र संस्था ४, साङ्ग ११४४ इख्र । सिपि संघन १८३६. भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्सिने अपने हाथों से प्रतिलिपि बनायी ।

#### वाश्वय काव्य ।

्रच्यिता श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या २ साइज १०×४॥ इख्र । लिपिकार गणि घम विमल । विषय साहित्य ।

## विद्रम्भमुखमंडन् ।

रचिवता श्री धमेदास । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या २二 साइज १०॥×४॥ उश्च । विषय⊸काव्यालकार् । श्री हर्ष मुनि के पढ़ने के लिये प्रथ की प्रतिलिपि की गया ।

प्रति ने २ पत्र सख्या ३१ साइज ११x४॥ ३ छ।

प्रति नं ० ३ पत्र स व्या २७ साइज ११x४ इन्न ।

प्रति न० ४ पत्र सख्या १३ माइज १०॥×४॥ इख्रा लिपि मंबन १६२० पर राजरम सरग के पढने के लिये काव्य की प्रतिज्ञिपि की गया। , ।-

प्रति नं ० १ पत्र सन्त्या १६ साइज ११॥×४॥ इख्न ।

प्रति नं ६ पत्र मरूया ८ साइज १०८,×१८॥ इक्का । लिपि संवत् १४२४. प० जिनसूरि गरिए ने मन्थ की प्रतिलिपि बनायी ।

# विद्यातत्त्रं।पनिपद् ।

रचियता श्रहात । भाषा संस्कृत । पृष्ठ सख्या १३०, साइज १२×६॥ इञ्च ।

## विनती संग्रह ।

रचियता श्री नवल । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या २०. साइज १२×४॥ इख्न । विषय-२४ तीथकर सम्मेदशिखर, श्रादि की स्तुति की गयी है । जयपुर के श्रीसद्ध दीयाण बालचन्द्रजी के कहने से प्रन्थ रचना की गयी थी ।

## विनती मग्रह ।

रिचयता श्री ब्रह्मदेव । भाषा हिन्दी । प्रष्ट सख्या ३६ साइज १०॥×१॥ इस्त्र । विषय-प्रथम २४ तीर्थंकरो का स्मलग २ स्तुनि है तथा श्राग भिन्न २ विषयों पर स्तुतिया है । भाषा की अपेदा श्रीचक उत्कृष्ट नहीं है किन्तु भाव श्रान्छ है ।

## विनती सग्रह।

रचिता श्री देवसागर। भाषा हिन्दी। पत्र संख्या ६८. साइज ६×६॥ इक्का । भाषा श्रीर भावों की श्रपेत्ता समृद कोई विशेष उपयोगी नहीं है। प्रति नं० २. पत्र संख्या =१ साइज ११×४॥ इक्का

## विलोमकाव्य ।

रचियतः अञ्चात । श्री देवज्ञ सुर्ये पहिट । भाषा सम्कत । पत्र सम्बा १०. साइज ६४४ इस्न । लिपि सबन् १८०८

## विवाह दी।पका सटीक ।

रचीयता श्री गुरोश । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६ माइज १०॥×१॥ इक्क । लिपि संवत् १६६२

# विष्णु भक्ति ।

रचियता श्री विश्वभर्त्री । भाषा सम्बुत । पत्र सस्या ८. साइच १०॥×४॥ । लिकि सवत् १८०४

## विशापहार स्तान ।

रन्यां श्री धनजयसूरि । सत्या संस्कृत । पत्र संस्था १४ । साइज १०×३॥ ३छ । ४२ से पृथे के पृष्टे में शकृत भाषा से तन्त्रसार लिखा हुआ है । प्रथम पत्र से लेकर ३६ वें पृष्ठ तक कुछ नहीं है। तीन प्रति छोर है ।

### विपापहार स्तंत्र भाषा ।

मृतकर्त्ता श्री धर्नजय । भाषाकार श्री दिलाराम भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १२ साइज १२॥४॥। इज्र । पद्म सन्या ४०

## विषापहार स्तान ।

मूलकर्त्ता श्री घन जय । भाषाकार श्री ऋग्वय राज । ५त्र सस्या १४ साउज १२॥४४ इख्र । लिपि सदन १७३१

## बीतरागस्तवन ।

रचियता श्री हेमचन्द्राचाय । भाषा सम्कृत । पत्र सम्म्या ६. स इज ११×४॥ उच्च । श्री वुमारपाल भूप ल के लिये उक्त स्त्रान की रचना हुई थी।

## वैद्यजीवन १

पठ लोल्लिम्मिराज । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ७ साइज १०॥४४ ३% । प्रति न० २ पृष्ठ सख्या ३६. साइज ११॥४४॥ इस्न । निष सबन १८० %.

प्रति नं ०३ पृष्ठ सख्या १७, साइज ११×४ इक्ट ।

प्रति नं ० ४ पत्र संस्था १८. साइज १०x४॥ इब्ब । प्रति ऋषूणे है । प्रथम ४ पृष्ठ तथा श्रन्त के पत्रे । घटते हैं।

## वैद्य मनोत्सव।

रचियता श्री नयन सुखदास । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ३६. साइज १२४४ इक्का । लिपि । संबत् १७७४.

प्रति नं २ एत्र संख्या २४. साइज १२×६॥ इख्र ।

## वैद्यवल्लभ ।

रचयिता श्री हस्तहचिसूरि । भाषा सम्बन्धः वत्र सम्बया २४ साइज १०४४॥ इक्र । लिपि सवत् १७६३. लिपिस्थान भैसलाना ।

# वैद्येन्द्र विसास ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा सस्भृत-हिन्दी । पत्र सख्या =. साइज १२×४ इक्न ।

# वैद्य विनोद ।

रचिता श्रनंतभट्टात्मज श्री शंकर । भाषा सम्कृत । पृष्ठ संख्या १०७. साइज ११×६ इस्न ।

# वैयाकरण भृषण ।

रचियता श्रज्ञात । भापा संस्कृत । पत्र संस्था ७२. साइज धा।×४ इख्न । लिपि संवत १७४४.

## वैशाग्य स्तवन !

रचिता श्री रत्नाकर । भाषा संस्कृत । पत्र सस्या ३, साइज १०x४॥ टक्क । सिपिकर्त्ता पंठ हरि-वंश । पद्य संख्या २४.

# वैराग्यशतक ।

रचियता श्री भर्त हरि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १७. साइज ११४४ इ**छा ।** प्रति नं० २. पत्र संख्या ६. साइज ११॥४६ इछा ।

## वंध्याव शास्त्र ।

रचिता श्री नारायग्रदास । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था देश. साईज १०॥x४ इक्स । विषय-

## सामुद्रिक । जिपि संवन १६४=

### वृत्तत्नाकर ।

रचियता भट्ट केटारनाथ । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ११ माइज ११x४ इक्क्च । लि.प.सबन् १४=४, इति न० २, पत्र संस्था ४ ऋषूर्ण ।

प्रति नं० ३ सटीक टीकाकार उपाध्याय समयसुन्दर । भाषा सस्कृत । पत्र सम्ब्या १८, साइज ११॥४४॥ उच्च । लिपिसवत् १८२६ भट्टारक सुरेन्टकीत्ति ने टोक में लिपी करवाइ ।

प्रति न० ४ पत्र सस्या ६ साइज ११॥×६, इक्काः लिपिसवत् १८४७ भट्टारक सुरेन्द्रशीत्त ने चपावती नगरी में लिपी करवाई।

प्रति न**० ४ पत्र** संख्या **१**७. सटोक टीकाकार श्री हरिभास्कर । साइज १३**४४। ख्रा ।** र्लिप सवन् १८४७

प्रति न० ६ पत्र सख्या १८, साइज १३x४|| इन्द्र । टीकाकार गं० जर्नादन ।

### वृत्तसार् ।

रचियता श्री उपाध्याय स्मापति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२. सण्डज १२४४ : छा । लिपि संवत् १८४० आमेर में भट्टारक श्री सुरेन्द्र कीत्तिं ने अन्थ क अतिर्लिण बनायी ।

# बृहद् आदिपुरासा ।

रचयिता श्राचार्यजिनसेन । सत्या संस्कृत । पत्र सम्ब्या २०६. साइज ११x४।। इन्न । प्रति श्रपूर्ण है । श्रन्तिम पृष्ठ नहीं है ।

प्रति न० २. पत्र सम्ब्या १००६. साइज १०॥×४॥ इक्का । प्रत्येक प्रक्ष पर = पंक्तिया नथा प्रति पंक्ति में २६−३३ श्रज्ञर । लिपि बहुत सुन्दर है ।

## बृहद् चाग्यक्य।

रचियता श्री चाण्क्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६ साइज १२×४ इक्क । विषय-नीति शास्त्र । तिषि स्थान पाडलीपुर ।

# वृहज्जनमाभिषेक ।

रचयिता त्राज्ञात्। भाषा संस्कृत-हिन्दी। पत्र संस्था ६, साइज १२४४ इ**छ।** लिपिकक्षा पं

# बृहत् पश्चपुरासः । रविषेगाचार्यतृते ।

र्शन नं ०२ पत्र सस्या ४४४ साइत १२४४ इक्का। प्रति प्राचीन है। फटेहुये पत्रो की मरम्मत भी पहिलेहुई थी।

र्शत न० २ पत्र संस्था ४३० साउज १२×४ इखा। लिपि सीवत १८३४ लिपिकार पहित रायचन्द्रणी न ने जयपुर क सहाराजा श्री पृथ्वीसिहजा के शासन का जिलेख किया है। प्रांत अपूर्ण है प्रारम्भ के २०० पृष्ठ नहीं है।

प्रति नं ० ३, पत्र सम्ब्या ६३८, साइज ११२x४(१६ औँ)। प्रात श्राप्तम के तथा अन्ते के पृष्ठ नहीं है।

प्रति संव ४ पत्र संख्या ४२७ साइज १२॥×६ इञ्च । प्रति शुद्ध, सुन्दर और प्राचीन है ।

### बृहत्पृगयाहवा वना ।

ंरचियमा श्रक्कातं ो भाषा संस्कृत । पत्र सस्या ४ साइज ११॥×४।, इक्का (लॉपकॉर भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्ति । लिपि सधन १८३६ लिपि श्याम माधोपुर (जयपुर) ।

प्रति न०२ पत्र संस्था ४ साइज ११॥×४॥ इख्रा लिपि संवत् १८६६ लिपिस्थान टोक । लिपिकार पर्वावज्यसमा

### वृहद् स्वयमभूग्नात्र ।

विचिता श्राचार्य श्री समन्त्रसङ्घ । भाषा संस्कृत ।

प्रति २०२ पत्र सख्या ८ साउज १०॥×७। इच्च । प्रति ऋपूग्त ह । ऋस्तिम पूष्ट् नहीं है ।

### वृहद् मिद्धंचकपूजा।

रचियता श्री भट्टारक शुभचन्द्र । भाषा संस्कृत । २त्र संस्था १८ साइज १०(१४)। उद्ध । लिपि सक्त १६१८

### बृहद् शान्ति पूना ।

भाषा संस्कृत । १२ संस्था ६ साइज ६×४। इस्त्र । लिपि सवत १==६ पंडित हरचन्द्र ने बोरी ाष्ट्र में ५क पूजा की प्रति लिपि बनाई ।

# हृहत्सारित्कविधान ।

रचयितः ५० त्राशाचर । भाषा संस्कृते । पत्र संख्या ४%, साउज १०xxII इस्न । विषय-पृजा ।

प्रति २० २. पत्र संख्या ४३ माइज १०॥×५ दख्न । लिपिमवन १८३१

# बृहत् शांति पाट।

पत्र संस्या २ भाषा संस्कृत । साइज १०।(x४)। इन्न ।

## बृहद् शातिमहाभिषेक विवि ।

रचियता श्री ५० श्राशाघर । सापा संस्कृत । पत्र संख्या ४६, साइज ११४८ । इक्क । प्रत्येक प्रष्ठ पर १२ ५क्तियां तथा पति पक्ति से ३४४८० श्रज्ञर । प्रति अपूर्ण है । प्रारम्भ के ७ पृष्ठ तथा अन्तिम प्रष्ठ नहीं है ।

प्रति न० २ पत्र सन्या ६ साइज १० (x४)। इञ्ज । प्रति ऋपूर्ग है ।

# बृहद् होम विधि।

राप्ति । अर्थात । पत्र सात्रा (२) भाषा संस्कृत । साइज ११॥×५ इन्छ ।

म

# मकलविधिविधानकाव्य ।

रचित्रता श्री नचनित्र (िभाग अपश्रेण । पत्र सरया २०४ साइज १०(१४४) इख्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पक्तिया नथा प्रति पक्ति में ३८८४४ अच्चर । लिपि सबन १४८०

प्रति न०२ पत्र संख्या ६ साटज ११॥४५॥ इञ्च । प्रति अपृगा है । प्रति न०३ पत्र संख्या १० साटज १०॥४५॥ इञ्च ।

### मकलीकरणविधान ।

रचित्रता श्रज्ञात । भाषा सम्बन्त । पत्र सरुषा - साटज १ १॥xx इन्न ।

#### मजनित बल्लभ।

रचायता श्री मन्तिर्पण् । भाषा सम्कृत । पत्र सख्या ४ साइज १०॥×४॥ इश्च । मिन न० २, पत्र संत्या ३. साइज ११॥×४॥ ३ऋ । तिपि संवन् १८४३ तिपिम्थान लाबाघास ।

# सर्वकाच्य स्तुति ।

रचि⊣िना श्रीवालकृष्णा भट्ट। भाषा संस्कृत। पत्र सस्या १०. साइज १२x४॥ दश्च। लिपि सवत् १⊂३०.

### मप्तपदार्थी टीका।

रचिता श्री शिवादित्याचाये । टीकाकार श्री जिनवर्द्धनसूरि । भाषा सस्कृत । पत्र सख्या ३३ साइज १०॥×४॥ इक्ष्य । विषय-न्याय । लिपि स्वेतन् १८३८

प्रति नं० २. पत्र संख्या २२. साइज १०×४॥ इख्र । लिपि संवत् १६४८. लिपिस्थान श्रीसूयंपुर । प्रति नं० ३. पत्र संख्या १६. साइज १०॥×४ इख्र । प्रति अपूर्ण है। १६ से आगे के पृष्ठ नहीं है ।

प्रति नं० ४. पत्र संख्या २७. माइज १०×४॥ इख्न । टीकाकार श्री माधवाचार्य हैं । टीका का नाम मितभाषिणी है । लिपि संवत् १६४४

प्रति न० ४. पत्र संख्या ६ साइज ११×४॥ इक्का । केवल मृल मात्र है ।

## सप्तपदी ।

रचियता श्रक्कात । साइज ७x४ इक्स । पत्र संख्या १६. भाषा संस्कृत । विषय-विवाह के समय बोले जाने वाले पद्य प्रति श्रपूर्ण है।

# मप्त ऋषि पूजा।

रचियता श्री भूषण सूरि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४. साइज ११॥×१॥ इस्त्र । प्रति नं० २. पत्र सख्या ७. साइज ११॥×४॥ इस्त्र । लिपि संवत् १६६१ अह्म श्रीपति ने प्रतिक्विपि बनाई ।

# सम्यक्तव कौश्रदी।

स्वियता भी जोषराजगोदीका। भाषा हिन्दी। पत्र संख्या ४७ साइज ६×६॥ इक्का। लिपि संबत्त १८०६. रचना संवत १७२४. गुटका न० २६ वेष्टन नं० ३७४ प्रन्थ का उपर का भाग दीमक के खाने सं फट गया है। प्रन्थ के श्रन्त में लेखक ने श्रपना परिचय भी दिया है।

# सम्पन्तवकौग्रदी ।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४६. साइज १०॥×४ इक्क । मन्थऋोक प्रमासा ३४००. तिपि सवन१६७१. प्रति नं० २ पत्र संख्या १०३. साइज ११×४॥ तिपि संवत् १८३१.

प्रति नं ० ३. पत्र सख्या ६१. प्रति ऋपूर्ण । प्रति नं ० ४ पत्र सख्या ६४ साइज १२x४ इक्का।

र्पात नं० ४. पत्र संख्या ६०, साइज ११॥×४॥ इ**फ्र**।

# मम्पक्त्व कौमुदी कथा।

रचिता ब्रह्मा । भाषा संस्कृत गर्थ । पत्र संख्या ८०. साइज १२xx इक्स । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तियां स्त्रीर प्रति पंक्ति से ३०-३६ श्रह्म । लिपि सबत् १४८२. लिपिस्थान चंपावती नगरी ।

प्रति नं २. पत्र संख्या ४१. साइज ६×४॥ इक्ट ।

प्रति नं० ३. पत्र संख्या ४१४. साइज ११×४ इक्का । जिप संवत् १६६२.

प्रति नं ४ पत्र संख्या ७०. साइज ११x४।। इक्का बिपि संवत १६०७.

प्रति नं ४, पत्र संस्या ४४, साइज ११x४ इख्र

प्रति न० ६ पत्र संख्या ६२. साइज १०॥×४॥ : 🖼 । लिपि सवन १४७६

प्रति न० ७. पत्र सस्या ११३ साइज ११॥×५ इख्न । लिपि सवन १५६६ प्रति जीर्म शीर्मे ।

र्पात न० =, पत्र सन्त्या ४२ साइज ११×६ इ**ख्र**ालिपि संवत् १⊏३=

# सम्यक्तकोम्नी ।

• विश्वता श्री खेता । भाषा सस्कृत । पत्र संख्या ६६. साइज १०x४ इक्ष । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ यक्तिया तथा प्रति पक्ति मे ३६-४० श्राचर । लिपि संवत् १७६३

प्रति नं० २ पत्र मंख्या १०२. साइज ११x४॥ दञ्च । प्रति त्रपूर्ण तथा जी ग्रा शीर्ण श्रवस्था मे है। प्रति नं० ३. पत्र मख्या ६१. साइज १२x४॥ ३ख्न । लिपि सवत् १७६३. लिपिम्थान जहानावाद् जयसिंहपुर । लिपिकार प० दयाराम ।

## सम्यक्तव कौमुदी ।

रचियता श्री गुणाकरसूरि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३४ साइज १०॥×४॥ इक्क । लिपि संवत् १६६१ श्री कम तिलक के शिष्य श्री ज्ञानितलक ने अथ की प्रतिलिपि करवाई ।

प्रति नं ० २ पत्र संख्या ३≈ साटज १०×।। इक्क । लिपिसवत् १७६७. भट्टारक श्री महेन्द्रकीर्त्त के शासन काल मे पं० गोरघनदास के लिए प्रन्थ की प्रतिकिपि की गयी।

प्रति न० ३ पत्र संख्या २४. साइज ११×४ इक्ष्व। प्रति ऋपूण है। २४ से आगे के प्रष्ट नहीं हैं।

### ८ सम्यक्त भेद प्रकरण ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा प्राकृत । पत्र सम्त्या ६. साइज ११॥४४ इख्र । गाथा संख्या ६८.

# सम्यक्त्वरास ।

रचयिता ब्रह्म श्री जिनवास । भाषा २६. साइज १०xx।। इन्ह्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पेक्तियां तथा

# श्रति पक्ति में २४-३० ऋतर। प्रथम पृष्ठ नहीं है।

# सक्येक्स्य स्रतीति ।

रजिनिता श्री तिस्तक सूरि। आजा संस्कृत । एक संख्या १२१. साइज १२×४ इक्च । प्रत्येक एक पर १७ पंकियां ४०-६४ अञ्चर । प्रथ समाप्त होने के पश्चान् अन्छी अशस्ति भी दे रखी है। प्रथम दो एक नहीं है।

प्रति नं ० २. पृष्ठ सं व्या ११६. साइज १०॥×४ इच्छ । प्रति अपूर्ण है। प्रथम तीन तथा अन्त के पृष्ठ नहीं हैं।

## मंध्या प्रयोग हरोत्र ।

रवियता श्रकात । भाषा लक्ष्मत । पत्र मंख्या १६. साहज ६x४ हक्का ।

## सन्मति जिन्नकरित्र ।

रचित्रक्का पंक्ति रहणू । अला च्यप्नंशा अत्र सख्या १२६. स्सङ्ज ११ अस्त इत्र । अस्तेक पृष्ठ पर ११ पंक्तिया और प्रति पंक्ति में ३२-३६ श्रचर । तिथि संत्रत १६२४. श्री माधुरान्त्रय पुष्करगरा के भट्टारक श्री यश्वकार्ति के समय मे बाई जीवो ने मन्य की प्रतितितिथ कराई । तिथिकचा पंक्ति पारसदास । श्रन्त मे स्वयं कवि द्वारा प्रशस्ति दी दुई है ।

# संस्कृत मंत्रभी।

रश्चरिता श्रज्ञान । भाषा सस्कृत गद्य । पत्र संस्था ६. साइज १०४४। इन्द्र । विश्वय-सांहित्यक ॥ स्थित संदेश १७१७. भद्रारक मरेन्द्रकीर्ति के शिष्य श्रस्तेराज ने प्रति स्थिप की ।

प्रति नं ० २. पत्र संख्या ६. श्लाङ्ज ६॥४४॥ लिपि संवन १७१४ किपिस्थान समामपुर । ग्रसि नं ० ३ सङ्ज ११॥४४॥ पत्र संख्या ४.

### सभातरंग ।

रचिता श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र सम्ब्या ४१. साइज ११॥४४ इञ्च । विषय-छन्दशास्त्र । र्लिपकाल-सवन १८४३ भट्टारक श्री मुगेन्दकीर्त्ति ने स्वय के अध्ययनाय प्रनथ की लिपी की है ।

### सवत्मर ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या २२, साःज ११४४ इखा । लिपि संवत १८३१. पुस्तक मे संबत् १८०१ मे १६०० तक ज्योतिष शास्त्र के श्रनुसार संस्थित में संसार की इलचल का धृतानत खिखा है।

### संबोधपंचाशिकगाथा।

श्रक्ततः। पत्र संख्या ४- माइज १०॥×४ इखाः भाषा ध्रपन्न रा। जिपि सत्रन् १७१४. लिपिकर्ता-

#### समयसोर नाटक।

रस्यिता महाकवि बनारसीदास । गदा टीकाकार श्री रूपचंद । भाषा हिन्दी । पत्र सम्या १३७. साइज १२×१। इक्का । निर्णि और टीका सबन १७२३ महाकवि बनारसीदास के समयसार पर श्री रूपचन्द ने गदा भाषा मे अर्थ निर्ण है ।

प्रति नं ० २ पत्र सरुया १२०. माइबा ११×४ इस्र ।

#### समयसार ।

रचियता-श्री श्रमृतचन्द्राचाय । भाषा संस्कृत । यत्र संख्या १७. साइज ८०६ इ**छ** । लिपि संवत् १८२०

#### समयसार्।

मृतकर्ता आचार्य वृज्दकुन्द, संस्कृत मे अन्वाद कना आचार अमृतचन्द्र । हिन्दी टीकाकार अज्ञात । पत्र सम्या २३४ भाषा-संस्कृत-हिन्दी । साइज ११॥४४ इक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पैक्तियां और प्रति पंक्ति से ४२-४६ अज्ञर । इन्दी टीका बहुत सुन्दर है । लिपि संवत् नहीं दे रखा है किन्तु प्रति प्राचीन सालूम दती है ।

#### समयस्य विकलिया ।

मृत्तकर्सा श्री अमृतचन्द्राचार्य । भाषाकार श्री बनारसीयास । भाषा-सस्कृत-हिन्दी । पत्र संख्या ११८ साइज १०४६ इस्छ ।

प्रति त० २. पत्र संख्या १०० साइज ११॥×४ इक्का । लिपि सबन १७०० श्री देवेन्द्रकीर्ति क शिष्य ने पदने के लिये उस अन्य की प्रति लिपि बसायी ।

प्रति नं ० ३ पत्र रूरत्या ६६ साइज ११॥×५॥ उद्धाः लिपि सवस् १७८८ स्विपिस्थास स्नामर । आरम्भ के १६ एष्ट नहीं है ।

प्रति संव १ पत्र संख्या १०१, सन्हज ११॥×१॥ इक्ष । प्रत्य में दो तथह के पूछ हैं एक प्राचीन तथा दसरे नवीन । प्रान्त का एक पृष्ठ नहीं है ।

प्रति नं ४. पत्र संख्या १६१. साइज १०×।४।। इञ्च प्रति श्रपूर्ण है।

प्रति नं ६ पत्र संख्या १६४. साइज ११×४ इन्द्र । प्रति अपूर्ण । प्रथम तथा अन्तिम १६४ से आगे के प्रम नहीं हैं ।

### समयसार टीका ।

टीकाकार-श्रज्ञात। भाषा हिन्दी गद्य। पत्र संख्या ४३, साइज १०×४॥ इख्न । लिपि संवत् १६४२. लिपिस्थान गढ रण्थम्भोर। भट्टारक श्री चन्द्रकीर्त्ति के शासन काल में मन्ध्र की मतिलिपि हुई। श्राचार्य श्रमृतचन्द्र रचित पद्यों का केवल संकेत मात्र दे रखा है।

### समयसार टीका।

टीकाकार अमृतचन्द्राचार्य । टीका नाम-आत्म ख्याति । भाषा सम्छन । पत्र सख्या ६६ साइज १०।४४ इब्रा । प्रति अपूर्ण । प्रथम ३४ तथा अन्त के ६६ से आगे के पृष्ठ नहीं हैं ।

प्रति नं० २. टीका नाम तात्वर्यवृत्ति । भाषा संस्कृत । पत्र सक्या २०४ साइज १०॥४४ इक्क । प्रति नं० ३. पत्र संस्या ११४ साइज १३४४॥ इक्क । लिपिस्थन १८०१. लिपिस्थान जयपुर । टीका नाम-तात्वर्यवृत्ति ।

प्रति न० ४. पत्र संख्या ३८. साइज ११×४॥ इख्र । केवल गाथा तथा उनका संस्कृत मे स्रतुवाद मात्र हैंद्रा

प्रति न० ४. पत्र संख्या १४. साइज १०॥×५॥ इक्ष्य । लिपिसंबन १६४८.

प्रति न० ६ पत्र सरया १४. साइज ६॥×४॥ इख्र । केवल गाथाश्रो का सस्कृत में अनुवाद मात्र है । प्रति न० ७ पत्र सम्ब्या ३६ साइज ११॥×४ इख्र । श्राचार्य अमृतचन्द्र विरचित संस्कृत के पद्य मात्र है ।

प्रति न० =. पत्र सम्या ४३ साइज १२॥×६ इक्ष्य । गाथात्र्यो के त्रांतिरक्त संस्कृत मे ब्रानुवाद तथा हिन्दी मे टीका है । लिपिसंबन १७६०.

प्रति नं ० ६. पत्र सम्या १०४ साइज १२x४॥ इक्ष । टीका नाम-श्रात्मरव्याति । प्रति न० १० पत्र संख्या १३६. साइज १०॥x४॥ इक्ष । टीका नाम श्रात्मरव्याति ।

### समवश्रुतपुजाबृहत्पाठ।

रचियता ऋज्ञात । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ३६ साइज १०॥×४॥ इक्क । श्रनेक पूजाओं का संग्रह है।

#### ममवशरण म्तात्र ।

पंडित श्री मीहारदा विरचित । भाषा प्राकृत । पत्र संत्या ४ श्लोह सत्या ४२, प्रथम पृष्ठ ,नहीं है ।

#### समस्यास्तवकः।

रचियता श्रज्ञात । पत्र संख्या १४ भाषा संस्कृत । साइज ११॥×५ दञ्ज । लिपि सवत् १४५१. लिपिकर्त्ता प० मीहास्य । लिपि स्थान नागपुर ।

#### ममाधितत्र भाषा ।

रचियतः स्रज्ञात । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र सर्या ५४४ साइज १०॥×४.। दञ्च । भाषा अशुद्ध है. ह्याँ स्त्र स्रक्षर श्रम्पष्ट है , ऐसा मालूम होता है मानों किसी अन्य व व्यक्ति ने यन्य की प्रतिलिधि की हो । प्रति श्रपूरण है अन्त के पृष्ठ घटते हैं ।

### समाधितन्त्र अषा ।

भाषाकार श्री पर्वत । ब्रुष्ठ सम्या २८१ साइज ११x४ इक्का । प्रत्येक प्रष्ठ पर ८ पक्तिया और प्रति पक्ति मे २८-३४ अवहर ।

प्रति नं० २, पत्र सख्या १४६ साइज १०॥४३ उच्च । प्रति श्रपुर्ण १४६ में श्रागे प्रम्न नहीं है । प्रति नं० ३ पत्र सख्या १४६ साइज १०४६ दखा । लिपि सबन् १८०४

प्रति त० ४ पत्र सस्या २३६ साइज ६x४ इखा। लिपि सवन १७०४, लिपिस्थान चपावता। लिपि कराने वाला-चामिल साह श्री बल्डकः। मन्य उपयोगी एवं महत्त्वपुर्ण है।

# ममाधिशतक ।

रचियता श्री पूज्यपाद स्वामी । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ३२ साइज १०॥×१॥ इक्क । प्रति सटीक है । टीकाकार श्री पहित प्रभाचद्र । टीका संस्कृत में है । ब्रन्थ ठीक श्रवस्था में है ।

प्रति न० २, पत्र सस्या ६ साइज १०x४ इक्का। जीन श्रपूर्ण है श्रान्तम पृष्ठ नहीं है। प्रति न० ३, पत्र सख्या १० साइज ११x४॥ इक्का। लिपि सवत् १७४४. प्रति न० ४, पत्र संख्या १०, साइज ११x४ इक्का। प्रति श्रपूर्ण है श्रान्तिम पृष्ठ नहीं है।

# मग्रदायस्तोत्र वृत्ति ।

टीकाकार भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्ति । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ८४. साइज १२×४ इख्र । धनेक स्तोत्रों की व्याख्या दी हुई है ।

# मर्वार्थामद्भि ।

रचिता श्री पृज्यपाट । भाषा मंकृत । पत्र संख्या ११७ साइज १२×५॥ इख्र । लिपिसंबत् १८३३. लिपि स्थान जयपुर । भट्टारक श्री चेमेन्द्रकीर्त्ति के शिष्य भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्त्ति नें पटने के लिये प्रतिलिप्प केंग्रास की ।

प्रति न० २, पत्र सम्या ६४ साइज १२॥×५॥ इक्ष्य । प्रतितिर्ताप स्वति १४७८ । भद्राग्क श्री तिनन्नद्र के समय मे प्रत्य की प्रतितिर्ताप हुईं। प्रत्य समाप्त होने के पश्चान सत्रन् १८३३ भी दिया हुन्या है। श्री निहालचद्रजा बज ने उत्तत्वनग्रजन के उद्यापन के लिये प्रत्य को मिन्स में विराजमान किया।

# सदस्यप्रीगत पूजा।

रचियता श्रक्कात । भाषा सम्ब्रुत । पत्र सरया १२ साइज १२×५॥ इज्जा । लिपि सवन् १७१० प्रति श्रपूर्ण हे । प्रारम्भ के ४ पृष्ठ नहीं है ।

# मागार धर्मामृत।

रचिंथता श्री प० त्राशाधर । भाषा सम्छत । पत्र सख्या ६१ साइज १०॥x॥ इक्का । रचना सबत् १२६६ लिं। सत्रत १८२४ कुमुदचिन्द्रका नाम की टीका भी है । श्रन्त में कवि ने एक विम्तृत प्रशस्ति दे रखी है ।

प्रति नंव २ पत्र संख्या ६१ साइज १०॥×४ ३ छ ।

प्रति न० ३ पत्र संख्या ४६ साउज १०×४॥ इख्र । लिपि सवन १६९४ लिपिस्थान तन्तरगट सहादर्भ ।

प्रति न० ४. पत्र समया ४४ - साटज ४१॥×४॥ टज्जः। प्रति ऋपूर्णः ८५४ से ऋगो के पृष्ट नहीं है । कागज चिप गये हैं ।

प्रति न**० ४** पत्र संस्था ३२ साइन २०॥×५॥ ३छ । लिपि सवन् १४२=

#### सारव्य सप्तति ।

स्विधिता श्री कपिल । भाषा स कृत । पश्च सम्ब्या ४ साइत्र =॥×३॥ इक्ष्य । जिपय-साख्य दर्शन के सिद्धान्तो का त्रखन । सिर्गित सवत्र १४२७ शक्षण सदी ३

प्रति २० २ पत्र संख्या ४ साटज ६×३॥ इक्का । लिपि संवन् १४२७ श्रावण् सुदो ≈

## सामायिक पाठ सदीक ।

भाषा मरकृत । पृष्ठ सख्या ४८ साइज ११x४ टक्क । प्रत्येक प्रष्ट पर १०

पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३४-३= अस । शका बहुत मुन्दर है।

प्रति न० २ १त्र संख्या ४=. साइज ११॥×६ इज्र । लिपि सवन १=४६ माह सुदी २

#### मामुद्रक शास्त्र।

रचिता पर नारदेव। भाषा संस्कृत। पृष्ठ सङ्या ३८ साइज १०॥×४॥ इख्न । लिपि सवत १५७४ श्री श्रायंत्रास के पढ़ने के लिये श्री ऋषिराज न अन्थ की प्रतिलिपि बनायी थी। प्रति श्रपृण है प्रारम्भ के २ पृष्ठ नहीं है। प्रत्य के श्रक्त सिंट गये हैं।

#### मामृद्धिकशास्त्र ।

स्वर्यिता अज्ञात । भाषा संस्कृत । साइज १०x४ इख्र । पत्र सम्ब्या १२ प्रत्येक पृष्ट पर १३ पक्तिया इय र प्रति पक्ति से ३६-४२ श्राह्मर । लिपि सन्ति कुछ नहीं । लिपिकार श्री प्रममाजी ।

### मामृद्रिक शास्त्र ।

च्चायता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत हिन्दी । पत्र संख्या १०. साइज १३×६ इञ्च ।

मगलाचरण --

आदिदेव प्रगम्यादी सर्वज्ञ सर्वद्शितः। सामुद्रक प्रवत्यामि संभाग्य पुरुषम्त्रियो ॥१॥

# साद्वीदयद्वीपपूना।

रचित्रता ब्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र सरवा ६३ साइज १०x४॥ इज्ज्ञ । प्रत्य मे कही पर भी कला का नाम नहीं दिया हुआ है ।

#### माग्गा।

रचिंचता अज्ञात । पत्र सख्या १०७ साइज १०॥४४ इख्न । प्रन्थ च्योतिप का है । प्रति तक २ पत्र सख्या ३१ साइज १०॥४४ इख्न ।

#### सार संग्रह ।

रचियता श्री भुरेन्द्र भृषणः। भाषा सम्कृतः, पत्र सख्या २१.साइज १०४८॥ इक्का । प्रत्येक प्रष्टु मे ११ पक्तिया तक्षः प्रति पक्ति मे ३४-४० अक्षरः। विषय-कालियुग वर्णनः। प्रति अपूर्ण है ।

### मार मंग्रह।

रिचायता सुरेन्द्र भूष्रम्। पत्र सक्या २४ साइज १०४४॥ उद्धा । अन्तिम प्रष्ठ घटते हैं।

#### सार मग्रुच्चय ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा मस्कृत । पत्र सरूया २३ साइज १०×३॥ इक्ख । सम्पूर्ण पद्म संख्या ३३०. विषय-धर्मापदेश । लिपि संवत् १४३≍ कार्तिक बुदो ४.

#### सारम्बत व्याकरण।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२१. साइज =1|x8|| इख्र ।

प्रति न॰ २, पत्र १७१ साइज १०॥×४॥ इखा ।

प्रति नं ३ पत्र सस्या १३० माइज ११x४॥ इख्रा

प्रति नं ० ४ पत्र मस्या १६६ साइज १०×४ इख्र । प्रति सटीक है । टीकाकार भट्टारक श्रीचन्द्र शीर्नि ।

प्रति न० ४. पत्र सस्या १०४ साइज १०॥×४॥ इख्र । प्रति सटीक है । टीवाकार श्रज्ञात । टीका नाम सार प्रदीपिका ।

प्रति नं ६ पत्र सख्या ३३ साइज धा×४ इख्र । प्रति सटीक है । टीकाकार श्रज्ञात ।

प्रति नं० ७ पत्र सख्या ११६ साइज १०×४ इख्र । प्रति सटीक है । टीकाकार श्रीमालकुल प्रदाप श्री पुंजराज ।

#### सारम्बतचन्द्रिका ।

टीकाकार भट्टारक श्री चन्द्रकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था २६१ साइज ११४४ इक्क । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था २४१, साइज ११४४ इक्क ।

प्रति न० २. पत्र सम्ब्या १०१ साइज १०×४। इञ्जा। प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तियां तथा प्रत्येक पक्ति मे ६०-६६ श्रज्ञर ।

प्रति नं ०३ पत्र संख्या १०६ साइज १०×४॥ इन्छ । लिकि संवत् १८६४ आख्यात प्रक्रिया है ।

प्रति न० ४. पत्र सब्या ११२. साइज ११×४ इस्त्र।

प्रति नं० ४. पत्र टीकाकार श्री श्वानेन्द्र सरस्वती टीका नाम तत्त्ववीधिनी । भाग पूर्वाद्व । पत्र सख्या ৬৯, साइज साइज ११×४॥ इक्का ।

प्रति नं० ६. ीका उत्तराद्धि । पत्र संख्या ७८ मे श्रागे । साइज ११×४॥ इस्त्र ।

प्रति नं o ७, पत्र सन्या ६१, साइज ११×४

प्रति नं० ८. पत्र संख्या १०३. साइज ११xx।। इख्र । लिपि संतत् १८८६.

#### मारस्वत टीका।

टीकाकार श्री माघावाचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या २५४, साइज १०॥×४॥ इक्स । प्रति नं० २. पत्र संस्या ११२. साइज १०॥×४॥ इक्स ।

## सारस्वत दीविका।

टीकाकार श्री मत्यप्रवोच भट्टारक । भाषा संस्कृत । पश्च संस्था ३६. साइज १२×४॥ इस्त्र । लिपि मवन् १४४४

#### मारस्वतधात्पाठ ।

रचियता श्री **हर्षकी चिस्रि । भाषा संस्कृत ।** पत्र संख्या २६. साइज ११×४॥ इख्र । लिपि संवत १=२०. लिपिस्थान जयपुर ।

#### सारस्वत प्रक्रिया।

प्रक्रियाकर श्री श्रनुभूतिस्वरूपाचायं। भाषा संस्कृतः। साइज १२४६ इञ्च। पत्र सख्या २६ लिपि सबन १८६३.

प्रति न् १ पत्र संख्या ३६ साइज १०×६ इख्र । तद्धित प्रक्रिया तक।

प्रति न० ३ पत्र सस्या १४०. साइज १२x४ ्रद्ध । लिपि संवत १७७६

प्रति नं ७ ४ पत्र संस्था ६६ माउज १२॥×४॥ दञ्ज । लिपि मवत् १८३८. लिपिस्थान पहर्णाख्यनगर ।

प्रति न० ४. पत्र संख्या ६१. साहज १२॥ 🕊 इक्का। बिकि संबत् १८४०. तिङत वृत्ति पर्यन्त ।

प्रति नं ०६ पत्र संख्या ३३ साइज ११॥×४ इक्क । प्रथम वृत्ति पर्यन्त ।

प्रति नं० ७ पत्र संख्या १०७ साइज ११॥४॥ इक्का । प्रति पूर्ए ।

प्रति न० ८. पत्र सख्या ४१. साइज ११॥×४॥ इद्धाः क्षिप संकन् १८७३. विपिकार ने महाराजा-चिराज दालतराव सिधिया के शासन का उल्लेख किया है। लिपिस्थान खालियर।

प्रति न० ६, पत्र संख्या ७२. साइज १०॥×४॥ इक्स ।

प्रति न० १०, पत्र मंख्या १२. साइज १०॥×४॥ इक्का । केवल पक्का मंधि मात्र है ।

# सारम्बत व्याकरण सटीक ।

टीकाकार पर्व मिश्रवासव । टीका नाम-बालबोधिनी । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२६ माइज १०x४॥ इस्त्र । र्लाप संवत् १६३२.

प्रति न॰ २. पत्र संख्या २०. साइज १०x४।। इखा।

#### सारस्वतसूत्र ।

भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १२. साइज ११×४ इक्क । प्रति सुन्द्र रीति से लिखी हुई है । प्रति न० २. पत्र सख्या १४. साइज १।×४ इक्क । प्रति न० ३. पत्र सख्या ६. साइज १०।×४ इक्क । प्रति न० ४. पत्र सख्या ७. साइज १२×१।। इक्क । प्रति न० ४. पत्र सख्या ७. साइज १२×१।। इक्क । केवल घानु पाठ ही है । प्रति न० ६ पत्र सख्या ३३. साइज १०×४।। इक्क । प्रति न० ७. पत्र सख्या ३४. साइज १०×४।। इक्क गण्पाठ । प्रति न० ७. पत्र सख्या ३४ साइज १०×४।। इक्क गण्पाठ ।

#### सारावली।

रचियता श्री भृतकल्यासा वर्मा । भाषा सम्कृत । पत्र सम्या १४ माइज १०x४ इक्क । विषय-ज्योषि प्रति श्रपूर्ण है ।

प्रति न० २ प्रष्टु सख्या ४६. साइज १०॥४ इख्रा। ऋध्याय ४४ १२ोक संख्या ३४००. लिपि सवन १६३६

## मिद्धान्त कीमुदी।

सूत्रकार श्री पाणिनी । टीकाकार श्री भट्टोजी-दीचित । पत्र सरू सा ३४१. साइज १२॥×५ उच्च । प्रस्थ श्रोक संख्या १००११.

प्रति न० २. पत्र संस्या १४० साइज ६×४ इक्ष्य । कीमुर्ता का उत्तरार्द्ध भाग है । प्रति नं० ३ पत्र संस्या १३४ साइज ११×४॥ इक्ष्य । प्रति अपूर्ण है ।

# मिद्वान्त चन्द्रिका मटाक उत्तर्राद्व ।

टीकाकार श्री लेकेशकर । भाषा संस्कृत । ५त्र संस्था ४६ साइज ११x४ प्रति नदीन, शुद्ध स्त्रार सुन्दर है ।

प्रांत न० २ पत्र संख्या ६० साइज १०॥४४ इख्य । केबल पूर्वाद्वे मात्रा है । प्रांत नं० ३ पत्र संख्या दर साइज १०॥४४ इख्य । लिपि संबत् १८६८ उत्तरार्घ मात्र है ।

## मिद्धवक पूजा।

रचियता प त्राशाघर । भाषा संस्कृत । पत्र सम्या ४ साइज ११x४॥ इख्न ।

प्रति नं ० २ पत्र संख्या १४ साइज १०॥×४॥ इश्व । प्रति नं ० ३ पत्र संख्या = साइज १०×४॥ इश्व ।

### सिद्ध भक्ति।

रचियता श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पृष्ठ सम्या १२. साइज २०४४ इक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर ४ पक्तिया तथा प्रति पक्ति मे ३०-३६ श्रज्ञर । पृष्ठ पर एक तरफ टीका भी दे रखी है ।

#### मिद्रवक्र स्तरा।

रची बता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र सत्या ७, साइज ११॥×४ इख ।

# मिद्धान्तधर्मोपदेश रत्नमाला ।

रचिता अज्ञात । भाषा प्राकृत-संस्कृत । पत्र संस्था १४ साउत्त १२/५॥ द्वा गाथा सङ्या १६१ प्राकृत में संस्कृत में श्राथं वही पर देशवा है। श्राचाय नैसिचन्द्र की कुछ गाथाश्रो के श्राधार पर उक्त रहासाला की रचना की गई है एसा स्वय प्राथं कर्त्ता ने लिखा है।

## मिद्रान्त ग्रुक्तावली

रचियता श्री विश्वनाथ प्रचानन । टीकाकार प्रज्ञात । पृष्ठ संस्या २६ साइज १२४६ इ<mark>छ । प्रति</mark> अपूगा है ।

### मिद्रांतमार ।

रचियता श्रीजिनचद्र देव । भाषा प्राकृत । पृष्ठ संस्या = साइज १०॥×४॥ देखा । गाया संस्या =६, प्रति २० २ पत्र संस्या = साइज १२×४॥ देखा ।

प्रति न० ३ प्रमत्या ७ साइज १०×८ ज्ञा। लिपि सवत १४२४ श्रीजिनचद्रदव के शिष्य क० ८ नरसिंद के उपदेश में श्रीगृत्य ने प्रतिलिपि वरवार्ट ।

### मिद्रातमाभ्दीपकः।

भाषाक्त्री-श्रीनथमल विलाला । भाषा-विन्दी । पत्र संख्या १६६ साटज कर×६ इ**छ । रचना** सत्रत १८२४ लिपिसत्रत १८६०

## मिद्धान्तमार दीपक ।

रचियतः भट्टारक थ्र' सक्तकार्ति। भाषा सम्कृत । पत्र सर्या २/३ साइज ११॥४॥ इ**ख**ा प्रत्येक

पृष्ठ पर ६ पंक्तियां नथा प्रत्येक ३६-४२ श्रक्तर । प्रत्थ ऋोक प्रमाण्-४५१६. लिपि संवत १७८६

प्रति नं० २. पत्र संख्या २२६. साइज ११॥×४॥ इक्काः स्तिपिसंवत् १७८६. सिपिस्थान कारंजा । सिपिकर्त्ता पंडित सुमितसागर ।

प्रति नं २ २ पत्र संख्या ६७. साइज १२॥×४ इक्ष । प्रति अपूर्ण । ६७ से आगे पृष्ठ नहीं है । प्रति नं ० ४. पत्र सख्या १७४. साइज १२×४॥ इक्ष । लिपिस्थान बसवा । लिपिकार श्री पं० परस रामजी । प्रति अपूर्ण । प्रारम्भ के ७१ पृष्ठ नहीं हैं । दीमक लग जाने से प्रथ का कुछ आग फट गया है ।

## सिद्धान्तसार संग्रह।

रचियता आचार्य श्री नरेन्द्रसेन । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ६३ साइज ११×४ इख्न । लिपि संवन १८०३, प्रन्थ को दीमक ने नष्ट कर दिया है ।

प्रति नं ० २. प्रष्ठ संख्या ८८. साइज ११×४ इखा। प्रत्येक प्रष्ठ पर १० पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति से ४०-४६ अस्तर। अस्थ के अन्त से प्रत्यकर्क्षा ने प्रशस्ति दी है जिपि सैवत् १८६४.

#### मीताहरण ।

रचियता श्री जयसागर। भाषा हिन्दी पद्य। माइज १०×४।। इक्कः। प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया तथा प्रति पंक्ति से २४-३० श्रज्ञर। पत्र संख्या ११३ रचना संवत् १८३२. लिपि सवत् १८१४. लिपिस्थान देवदनगर।

### सीतः चित्र ।

रचियता श्रज्ञान । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४२. साइज १२×४ इक्का प्रति श्रपूर्ण । ४२ वे पृष्ठ से श्रागे नहीं है ।

प्रति नं २. पत्र संख्या ११७. साइज ११॥४४॥ इक्क । प्रति ऋपूर्ण और त्रदित है।

# सीताचरित्र ।

रचिता श्री रायचंद । भाषा हिन्दी । पत्र सख्या १४४ साइज ११४४ इक्का । पद्य सख्या २४४१. रचना सबत् १८०८. लिपिकार पं० द्याराम ।

## स्वाचन चरित्र।

रचिता भट्टारक श्री सकलकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४५ साइज १२॥×४॥ इख्र । प्रत्येक प्रष्ठ पर ६ एकियां और प्रति पंक्ति में ४४-४८ श्रवर । लिपि संवत १७८५. बन्थ मे सुकुमाल के जीवन चित्र के श्रितिरक्त वृषमाक कनकथ्वज सुरेन्द्रदश्च श्रादि का भी वर्णन है।

प्रति २० २, पत्र संख्या ४३. साइज १०॥४%। हजा । अस्वेक पृष्ठ पर १० प्रेक्तिया तथा प्रति पंक्ति में १८८४% अक्तर । प्रारम्भ केऽ४ पृष्ठ नेहीं हैं । १०१८

प्रति नं ०३. पत्र सख्या ४१ साइज १९×५। इजाः। पशस्ति नहीं है। विर्मप बहुत सुन्दर स्प्रीर

प्रति न ४. पत्र संख्या ४१. साइज १२॥×४॥ इक्क । लिपि सवत् १७८६. प्रति न∌ ४. पत्र सुख्या ४३. साइज १०॥×४॥ इक्क ।

# सुकुमालचौरत्र ।ः

रचयिता प० श्रीधर । भाषा श्रपञ्चश । पत्र सरव्या ४४ - साइज १०॥४४॥ प्रत्येक पृष्ठ पर ११-१४ पंतिया ऋौर प्रति पंक्ति से ३७-४२ ऋजुर । लिपि सबत् १४४६.

# सुकुमालचारित्र ।

ेम्बिता श्री मुनिपृर्णभद्र भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४४. साइज १०॥४४ दुख । प्रति अपूर्ण है ।

# न्ख्या चरित्र ।

र चियता पं० जगन्नाथ । भाषा सस्कृत । पत्र सख्या ४६, साइज १०४४॥ ४५ विषि सबत् १८४२, प्रथ में श्रीपाल के जीवन चरित्र को दिखलाया है ।

# सुदृशंनचरित्र ।

रचियता मुमुश्च विद्यानिन्द । साधा सम्कृत । पत्र संख्या ७७. साटज ११×४॥ इखा । प्रत्येकप्रष्ठ पर ६–१० पक्तिया और प्रति पक्ति म २६–३६ श्राहर ।

# सुदर्शनचारित्र ।

रचियता श्री नयनन्दि । भाषा ऋषभ्रश । पत्र सख्या ६४. साइज १०४४ इक्क । अत्येक पृष्ठ पर १३ पंक्तियां श्रीर प्रति पंक्ति मे ३२-३६ ऋत्तर । लिपि संत्रन १४०४ दश परिच्छेद हैं ।

प्रति नं० २. पत्र संख्या ६५. साइज १०४४ इक्का । लिपि सवत १४६७ प्रशस्ति है । प्रन्थ अच्छी अवस्था मे है । लिपि सुन्दर और शुद्ध है ।

प्रति न ३. पत्र सरुया ६६ साइज १०॥×५ इक्क । लिपिसंत्रस् १६३१. प्रशस्ति बहुन सिम्नि मे है । प्रनथ की प्रतिलिपि मालपुरा गाव में हुई थी। कागज कितनी ही जगह में फट गया है । श्रासर बहुन छोटे हैं।

प्रति नं० ४. पत्र स्ख्या १०६. साइज १०।४४ इच्छ । लिपि संवत् १६३२ प्रशस्ति है। प्रन्थ की प्रतिलिपि निवाई (जयपुर) में हुई थी। प्रन्थ के बहुत से कागज कोने में से फट गये हैं लेकिन उससे प्रन्थ

# को कीई नुकसान नहीं हुआ। सिपि स्पष्ट और सुन्दर है।

प्रति नं ४ पत्र संख्या ११न. साइज १०१०४॥. लिपिसंवर्त नहीं है। दशंसर्ग है। पुस्तक के प्रायः संभी कागज कीने में से फट गये हैं। लिपि सुन्दर और श्यष्ट है।

प्रति नं ६, पत्र सस्या ११४, साइज १०॥×४॥ इक्क । किपि संवत् १६७७ माघ सुदी १२, भट्टारक भी देवेन्द्रकोर्त्ति की भेट के लिये मन्य की प्रतिलिपि हुई थी।

प्रांत नं ० ७. पत्र सख्या दह, साइज हा। 🗴 इन्नी । दह वी पृष्ठ श्राधा फेटा हुन्नी है ।

प्रति नं ः पत्र सरूया १००. साइज १०×३॥ इक्का । लिपि संवत् १५१७ माघ बुदी प्र<sup>ति</sup>पदा ।

# सुदर्शननित्र ।

रचिता भट्टारक श्री सकलकी सिं। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३१. सी व्या ११॥४६ इक्षा । सिंपि संबत् १८३८.

प्रति नं ० २. पत्र संख्या २७. साइज ११।।৯৯ হক্স। लिपि संवत् १६२१ भट्टारक सुमितिकीर्ति के समय में मुनि श्री वीरन्द्र ने प्रतिलिपि बनाई।

प्रति नं० ३. पत्र सख्या १८. साइज ११॥×४॥ इक्ष्य । प्रति अपूर्ण है तथा जीस हो चुकी है । प्रति नं० ४. पत्र सख्या २७ साइज १२×४ इक्ष्य । तिपि सँवत् १६२१, तिपिकत्तो श्री मुनि वीरेन्द्र ।

# सुदर्शन रासो ।

रचियता ब्रह्मराइम्छ । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ३० साइज १९×४ इक्ष । प्रति नं० २. पत्र सख्या ११. साइज १९×४ इक्ष ।

# सुलोचना चरित्र ।

प्रत्यकर्त्ता गिणिदेवमेन भाषा। श्रापभंशा। साइज ६॥×३ इखा। पत्र सख्या ३७८. प्रत्येक पृष्ठ पर ७-६ पंक्तियां श्रीर प्रति पंक्ति मे २८−३४ श्राहर। लिपिकाल सवत् १४८७, कागज श्रीर लिखावट दोनों ही श्राच्छे हैं। २८ परिच्छेद हैं।

प्रति नं० २, पत्र संख्या २४ ... साइज ६॥×३॥ इख्र । प्रत्येक प्रष्ठ पर ११ पंक्तियां झोर प्रति पक्ति भे ३७-४० आक्तर । क्षिपि संवत् १४६० वैशास्य सुदी १३ सोमवार । क्षिस्रावट सुन्दर और स्पष्ट है। अन्तिम पत्र कुछ फटा हुआ है।

प्रति नं० ३. पत्र संख्या २७१. साइज ११।।×६ इक्का। प्रत्येक वृष्ठ पर ११ पंक्तियां और प्रति पंक्ति में ३३-१८ अक्षर । प्रतिक्षि संवत् १६०४.

प्रति नं ० ४ पत्र सख्या २३७. साइज १०॥×४॥ इक्षा। लिपि संवत् १४७७. धशस्ति है। प्राइम्भ के २ प्रष्ट तथा २३३ से २३६ तक के प्रष्ट नहीं है।

# श्चिमावितासर्व ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ३६. साहत ११×४॥ इन्छ । काव्य संप्रह श्रव्छा है । सभावितावली ।

रचयिता भट्टारक श्री सकल-कीचि । भाषा सम्झत । प्रति न० २. पत्र संख्या २१. साइज १३। प्रति न० २. पत्र संख्या २१. साइज १३। प्रति । स्विषक स्व-संबंध १७१६.

## सुभाषितशास्त्रशतकः।

रचिता भी सोममभसूरि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ११. साइज २०४८। इंक्स । लिपि सवत् १८८६ लिपिन र्ला पठ मेहरसोनी । लिपि स्थान मालपुरा (जयपुर)

# सुश्रुतसंहिता।

भाषा संस्कृत । १८ संख्या २१ साडम १००१/८१। इक्र । तिपि सेवत् १७०२. फैचल कल्पस्थीन ही है। सुद्यवञ्चनित्र ।

रचियता श्री सोमप्रभा भाषा हिन्दी । पत्र सख्या ३२. साइज १०४४ इ**छ । प्रत्येक ग्रुड पर ११** पंक्तियां तथा प्रति पक्ति पर ३४-४० अन्तर । लिपि सवत १७३१ प्रति अपूर्ण है । ४थ पत्र नहीं है ।

## प्रक्ति प्रकावली।

र्चियता आचार्य सोमन्नः। भाषा संस्कृतः। पत्र संख्या १८. साइज १०।प्रशा इस्नः। प्रति अपूर्ती है। शुक्त के ४ पृष्ठ नहीं है।

# स्कावली संग्रह!

संमहकत्तां त्रज्ञातः। पत्र सख्या १४ साइज ६×४॥ इखा। तिपिसंवत् १८०८

## स्कि ह्रकेविसी मापा।

रचियता कौरपाल बनारसी। भाषा हिन्दी । पत्र सख्या १२ साइज १०×४॥ इक्का रचना संवत् १६६२.

## सोलह कारण जयमाल।

्रचियता स्नाता। भाषा संस्कृत। पत्र संस्कृत १३. साइज १२॥४४॥ इस्द्र। प्रति नं २२. पत्र संख्या १२. साइज १२॥४४॥ इस्द्र। लिपि संवत १८१३ प्रन्थ के एक हिस्से के दीमक ने खा रखा है।

प्रति नं॰ ३ पत्र संख्या २०. साइज १०॥४४ इख्र । लिपि संवत् १७६४, लिपिकार पं॰ मनोहर । प्रति नं॰ ४. पत्र संख्या १३. साइज १२४४॥ इख्र । प्रति नं॰ ४. पत्र संख्या ११. साइज १२४४ इख्र । लिपिम्थान सवाई जयपुर । प्रति नं॰ ६. पत्र संख्या १२. साइज १२४६ इख्र ।

# सौन्दर्यलहरी।

रचियता श्री शंकराचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६, साइज १२xx इख्न । लिपि संबत् १८३८

### स्तवनसंग्रह ।

संप्रहक्ती ब्रह्मत । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र सख्या ४८, साइज १॥४४। इख्र । प्रारम्भ के ६ पृष्ठ तथा अन्त में ४८ से आगे के पृष्ठ नहीं है। इसमें भिन्न २ किवयों के स्तवनों का सप्रह किया गया है। एक साथ चौबीस तीर्थकरों की स्तुत्ति के आतिरिक्त अलग २ तीर्थकरों की स्तुतिया की गयी है तीर्थकरों के अलावा सीमधर स्वामी आदि के भी कितने ही स्तवनों का सप्रह है। स्तवन अधिकतर श्वेतास्वर सम्प्रदाय के आवार्यों के हैं।

### स्तोत्रटीका ।

रचियता श्री विद्यानन्द । टीकाकार श्री श्राशाघर । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ६. साइज ६।।×४॥ इख्र । प्रन्य समाप्ति के बाद इस प्रकार दे रखा है "कृतिरियं वादीन्द्र विशालकीर्ति भट्टारक प्रियसून पति विद्यानन्दस्य"।

प्रति नं २. पत्र सख्या ६. साइज १०॥×४॥ इक्ष । लिपि सवत् १६२०.

## स्तोत्रयी सटीक।

संकलनकर्ता अज्ञात। टीकाकार अज्ञात। भाषा संस्कृत। पत्र सख्या ३० साइज १२४४ इख । भूपालस्तोत्र, भक्तामर स्तोत्र और कल्याग्मन्दिर स्तोत्र इन तीनों का समह है। लिपि संवत् १८३८.

### स्तोत्र संग्रह ।

समहकर्त्ता श्रज्ञात । पत्र संख्या २४. साडज १२×६ इक्क । भक्तामरस्तोत्र विषापहारस्त्रोत, एकीभाष-

# स्तोत्र, बल्याणमन्द्रिस्स्तोत्र, लघुस्वयंमुस्तोत्र तथा तन्त्राधुमूत्र आदि सम्रह है।

# म्बामिकात्तिके पानुमेना।

मूलकर्त्ता स्वामीकीर्तिकेय । टीकाकार भट्टारक श्री शुभचन्द्र । भाषा प्राकृत-सन्कृत । पत्र संख्या २६० साइज १२x४ ३९३ । लिक्किन १७२१, टीकाकार काल संपन् १६००, प्रारम्भ के ७३ प्रष्ट नहीं है ।

प्रति न० २ पत्र संख्या २० साइज ६×४ . इत । प्रति अपूर्ण है। प्रथम छोर क्रस्तिम पृष्ठ सही हैं। प्रति न० ३ पत्र संख्या २०. साइज १०॥×४ इ.ज. प्रति अपूर्ण है। क्रस्तिम पृष्ठ नहीं हैं। प्रति न० ४ पत्र संख्या ३१ साइज १०×४ इ.ज. गाथा सख्या ४६० मृत म त्र है। प्रति न० २, पत्र सख्या २६ साइज १॥×४॥ १७ ।

#### स्थानांग ध्रत्र ।

भाषा प्राकृत । ग्रुष्ठ सम्बया ६३, साइज ११xxII इन्छ । प्रति ऋषुगाँ है । प्रावस्त के प्रक्र वहीं है ।

#### स्वप्निचितासिंग ।

रवियता श्री जगदेव । भाषा संस्कृत । पृष्ठ सरवा १७ साइज धारशा इक्क । दो श्रीधकार है । प्रति त० ४ पृष्ठ संख्या १३ साइज १०॥४४॥ इक्क । प्रति अपूर्ण है । १० से १३ तक १४ से आगे के पृष्ठ नहीं है ।

# स्वयम्भ स्तोत्र ।

रचिता चाचार्य समंतभद्र । भाषा संस्कृत । पत्र संस्या २२ साइज ११॥×२॥ इक्क । लिपि संवतः १७१७, लिपि स्थान कृष्णगढ लिपिकर्ता स्त्राचार्य श्री गुणाचन्द्र ।

### म्बरप संबाधन पंचविंशति।

रचियता श्रज्ञात । भाषा सस्कृत । पत्र सम्या = पदा सम्या २६. गा६ज १०४४॥ द्रञ्ज । विषय-श्रात्मचिन्तवन । प्रति सटीक है । टीका सम्कृत में है । टीकाकार का उल्लेख नहीं मिलता है ।

प्रति न० २ प्रश्न संस्था ६ साइज ११xx॥ इक्का । लिपि स्वन १७०६ भाइपद सुदी १ श्री शील-साग्र ने श्रपने पढने के लिये प्रतिलि प दनाई थो।

प्रांत न० ३ पत्र संख्या २. साइज ११॥×४॥ इक्का केवल टिप्पाणि मात्र है ।

#### श

# शकुनप्रदीप ।

रचियता श्री सावस्य शर्मा । याषा संस्कृत । पत्र संख्या ३१. साइज १०॥×४ इक्क । विषय-ज्योतिष ।

# शङ्कन विचार।

रचियता श्रष्टात । भाषा संस्कृत ५३ संख्या ६. साइज १०x४।। इश्र ।

# शकुनमालिका ।

रच यता श्रक्कात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३. साइज धाळ४ इखा । सिपिसंवन् १६७८. श्लोक संख्या ४२

#### श्कतस्थाध्याय ।

रचिता श्रहात । भाषा सम्कृत । पृष्ठ संख्या ३, साइज १२x४॥ इख्र । लिशि सवन् १८३६. लिपि कर्ता-भट्ट रक सुरेन्द्रकीर्ति ।

#### शकुन्तला नाटक।

रचियता महाकवि श्री का किशास । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२१. साइज ११×४ इस्र । लिपि संवत् १८४६.

प्रति नं ० २. पत्र सम्ब्या ४१ साइज ११॥×४॥ इश्व । लिपि संवत् १८४१,

# शक्नावली ।

रर्वायता भी गर्गाचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६. साइज १२४४ इक्क । विषय-उद्योतिप । जिप संवत् १८६८.

# शतानंद ज्योतिप शास्त्र ।

रचियता शतानन्द । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या =. साइज ११x४ इन्न । प्रति अपूर्ण है ।

### शब्शोमा ।

रचयिता। भी नीलकस्ठ शुक्ता। आषा संस्कृतः पत्र संख्या २७. साइज १२॥×४॥ इखा। लिपि संवत् १⊏४२.

#### शब्दानुशासन्।

स्वियता आचार्य हेमचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४४ साइज १३×४॥ इक्ष्य । प्रत्येक एठ पर १४ पंक्तिया और प्रति पंक्ति से ४२-४६ अत्तर । विषय ज्याकरण ।

# शत्रुं जय महातीर्थ महातम्य ।

रचियता श्री धनेश्वर सूरि । भाषा सस्कृत । पन्न सख्या १७१. साइज ११॥×४ इक्का । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पॅक्तिया तथा प्रति पक्ति से ४≍-४४ अज्ञर । प्रथम पष्ट नहीं है ।

### शांतिचकपूजा।

रचयिता मट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४. साइज ११॥४४ : ह्या । सिपि १=३६. सिपिस्थान माघोपुर ।

प्रति तं० २. पत्र संख्या ४. साइज ११॥×४॥ इ**छ** । तत्त न० ३ पत्र सस्या १०. साइज ११॥×४॥ इ**छ** ।

# शातिचक पूजा।

रचयिता पहित श्री घर्म देव । भाषा संस्कृत । १२ संख्या ३० साइज १२×१।। इखा ।

प्रति न० २ पत्र मंख्या १८ साइज ८॥×४॥ इख्र । लिपि संवत् १८०८. लिपिस्थान जोवनेर (जयपुर लिपिकर्ता प० उदयराम ।

# शान्तिनाथ पुराख।

रचयिना भट्टारक भी सकलकीति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २४८. साइज ११॥४४ इस्र । प्रत्येक युष्ठ पर ८ पक्तिया और प्रति पक्ति मे ३६-४० श्रज्ञर ।

प्रति नं २, पत्र सम्ब्या १४३ साइज १२॥×६ इख्न । ऋन्त के दो प्रष्ठ नहीं है । प्रति न० ३. पत्र संख्या २०४. साइज १०×६ इख्न । क्विपशक संवत् १६७७

# शातिनाथ पुराण।

रचयिता श्रक्कात । पत्र संख्या १४७. भाषा संस्कृत गद्य । साइज १०४४। इक्क । विषय-भगवान शान्तिनाथ का कीवन चरित्र ।

### शारदीनाममाला ।

रचियता उपाध्याय श्री हर्पकीर्त्ति । भाषा सस्कृत । पत्र संख्या ३८. साइज १०x४। इश्वा । प्रत्येक

#### पृष्ठ पर ६. पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में २४-३० श्रज्ञर । लिपि संवत १७६६

प्रति २०२ पत्र संख्या १७४ माइज ११॥×६ उन्छ । प्रशस्ति नही है । प्रति प्राचीन मालूम देती है । प्रति २०३. पत्र संख्या ११६ साउज १२॥×१॥ इन्छ । प्रति श्रपूर्ण ।

#### शांन्तिसहरी।

रचियता पंडित श्री सृश्चिन्द्र । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या १६ साउज १०x४।। इञ्च । इसका दृसगा नाम चैंगाय लहरी भी है । प्रन्थ समाप्ति के समय कवि ने श्रपना पश्चिय दिया है

#### शारदास्तवन ।

रचयिता श्रज्ञात । शापा हिन्दी । पत्र संख्या २. साइज ११॥×५ उछ । प्रत्येक पृष्ठ पर १६ पंक्तिना तथा प्रति पक्ति मे ४०-४६ श्रद्धर । लिपि सबत् १८४०.

#### शारदस्तवन ।

रचियता अज्ञान । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १. साइन ११x४॥ इन्छ ।

## शारंगधर मंहिता।

रचियना श्री शारंगघगचार्य । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ७१ साटज १२×५॥ इख्र । लिपि सबस् १८४२. विषय-त्रायुर्वेद ।

प्रति नं २. पष्ट संख्या १४. साइज १२×४॥ इन्छ । प्रति ऋपूग् है । सटीक ।

#### शिवभद्र काव्य।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ५. साइज १०॥x४॥ इस्त्र ।

### शिवारुतविचार ।

रचियता श्री गार्ग। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २ं माइज १०॥×४ इक्च ं लिपि संवन् १६१२. लिपि कर्ता श्री चेम कीर्ति ।

# शिशुपालवध ।

रचियता महाकवि माघ । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७३. माइज १॥x½ इख्न । लिपि संवत् १७४६. प्रति नं० २. पत्र सख्या ७७, साइज १०॥x½॥ इख्न । प्रति प्राचीन है । प्रति न० ३ पत्र संख्या २०४ साइज १०॥४॥ इक्ष्म । प्रति सटीक है । टीका का नाम बल्लभ तथा टीकार्बार का नाम बल्लभसूरि है ।

प्रति नं ० ४. पत्र सख्या १३४. साइज ११॥×४ इक्न ।

प्रांत नं ४ पत्र संख्या ४२. साइज ११॥४४ इक्का केवल ६ सर्ग है अन्तिम पृष्ठ नहीं है।

प्रति नं ६ दे. पत्र संस्था २८३, साइज ११॥×४॥ इख्र । प्रति एक दम नवीन है ।

प्रति नं० ७ पत्र सम्या पत्र संख्या ८२, साइज १२४४ इस्त्र । देवल मृल मात्र है ।

प्रति नं ० = पत्र सक्या १७, साइज ११x8।। इक् ा निप सवत् १६=४ निपिकत्ती सुनि रामकीर्ति । केवल १६ वा सर्ग है ।

## शीघनोध ।

रचियता श्री काशोनाथ भट्टाचाये । भाषा संस्कृत । पत्र संस्या १६. साइज १००×४।। इक्क्ष । तिषि संबंह १०८० अपय-उपोतिष )

प्रति न^ २ पत्र संख्या ११ माइज धा×्रा। इखा।

र्पात न० ३. पत्र सम्ब्या ११. साइज ६॥×४॥ इन्द्र प्रति श्रपूर्ण तथा जीर्खशीर्ण् है।

# शील प्राभृत ।

रचियना त्राचार्य कुन्दकुन्द । भाषा शकृत । पत्र सख्या देः साइज १०४४ इक्का । प्रति में जिगं प्राप्ति भी है ।

# शीलांग पच्चीसी ।

रचिंयता श्री दलाराम । भाषा हिन्दी । पन्न संख्या २, पद्य संख्या २४.

## शीलोपदेश रत्नमाला।

रचियता श्री सोमतिलक सूरि। भाषा मंस्कृत। पृष्ठ संख्या १६६. साइज ११×४॥ ३ छ। विषय-शील कथाश्रो का वर्णन। लिपि सवत १६६०.

### श्टोकयोजन ।

रचिता श्री पद्माकर दीचित। भाषा संस्कृत। पत्र सक्ष्या ३. साइज ११॥४४॥ इख्र । लिपि संबत् १७६६.

# श्लोकवार्तिक ।

रचयिता श्राचार्य श्री विद्यानन्दि भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४७४. साइज ११४६ हुन । क्रिपिसंबत १७६४. प्रन्थ ऋोक सख्या २२०००. विषय—तत्त्वार्थ सूत्र का गण में महा भाष्य है। लिपि सुन्दर और स्पष्ट है। प्रति नं० २. पत्र संख्या ३८८. प्रारम्भ के ३ पृष्ठ तथा श्रन्तिम पृष्ठ नहीं है। लिपि सुन्दर है।

#### भावक लच्या।

रचियता पंहित मेघावी । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३, साइज ११॥४४॥ इन्छ । पृक्ति मेघावी के बसंसंग्रह मे से उक्त श्रश् (ल्या गया है । इस मे ११ प्रतिमान्त्रों का कथन किया गया है ।

#### श्रावकाचार ।

रचियता श्री पद्मनन्दी। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या ४१. साइज ११॥×४॥ इक्क्षा प्रत्येक पुष्ठ पर १३ पंक्तियां श्रीर प्रत्येक पंक्ति मे ३८-४२ श्रक्षर। लिपि काल संवत् १४६४. प्रशस्ति श्रक्ति दी हुई है।

प्रति नं २ ९ पत्र सख्या ८६, साइज ११×४।। इक्का लिपि संवत् १६४४ द्वि० श्रासोज सुदी १०. सिपि-स्थान श्राजमेर ।

र्पात नं० ३. पत्र सस्या ७७. प्रति अपूर्ल है।

#### श्रावकाचार भाषा।

रचित्रतः श्राचार्यं वसुनन्दि । भाषा प्राकृतं हिन्दी । भाषाकार-पं०दीलतरामजी । पत्र संख्या १३४ साहजः स्थाप्रसः। १८८ । पाया संख्या ४४६. सिपि संवत् १००८

#### भावकाचार ।

रचियता महा श्रीजिनदास । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ११॥×४॥ इश्च । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तियां सभा प्रति पंक्ति मे ३६-४० अञ्चर । स्विपि संवत् १=२०. सिपिस्थाल वृ'दाकन ।

#### आवकाचार ।

रचयिता श्री पूज्यपाद स्वामी । भाषा संश्वत । यत्र संख्या ६. समञ्ज क्षाध्वशः इसा । पदा संख्या १०३. लिनि सवत् १६७४. लिपिकार पांडे मोहन । लिपि स्थान देसझी ।

प्रति नं७ २. पत्र संख्या ६. साइत्र १०x४॥ इन्द्र । निपसंत्रत् १६४६.

#### आवकार वार ।

सटीक । रचयिता-अहारक पद्मनिन्द । आषा संग्रुत । पत्र संख्या ४. साइज ११x४॥ इख्न । लिपि

संवन् १७१२. लिपि म्थान देवपल्यनगर .

#### श्रावकवतसार ।

रचयिना पंडित रह्म । भाषा प्राकृत । प्रत्न सख्या ६१ प्रक्ष्येक प्रष्ठ पर १० पंक्तियां स्थीर प्रति पक्ति में ३६-४२ श्रच्य । विधि सबन् श्रक्कात । प्रथम ६१ से आगं के पत्र नहीं है ।

#### श्रावकाचार ।

रचयिता पंडित श्रीचन्द । भाषा श्रवश्च श । पत्र सन्या १२३ साइज ११॥४४ इ**छ । लिपि संवत्** १४८६. ब्रिपिस्थान चपाकती । प्रशस्ति सपूर्ण् है । ब्रिटिस्यां ने कु वर श्री ईसरदास के शासन् काल वा उल्लेख किया है । श्रन्तिस पृष्ठ फटा हुआ ह ।

#### श्रावकाचारदोहा ।

रचित्रता श्रज्ञान । भाषा प्राकृत । पत्र सख्या ७ साइज ११×४ इच्च । ग. त संख्या २२३, विषय~ सम्याद्य व ज्ञान ऋौर चरित्र का वर्णन ।

### श्रीकाल समित्र।

रचियता श्री परिमल्ल । भाषा हिन्दी (पद्य) पत्र मरुया १२४. साइज १०४४। इन्छ । सम्पूर्ण भय सख्या २३००. रचना संवन-१७ वी शताब्दी । लिप सवन १७६४. प्रनथ समाप्ति के बाद कवि का परिष्य भी दिया हुन्ना है।

### श्रीरालचरित्र ।

रचियता पंडित रहेघू। भाषा अपभाश। पत्र संख्या १२८. साइज १०॥४४ इका। भरेपेक एक पर इ. पंक्तिया और प्रति पंक्ति से ३०—३४ श्रवर । प्रति लिपि संगत् १६३१. लिपिस्थान टोंक।

प्रसिद् नं २, पत्र संख्या १००. साइब ना×६ इखा। प्रत्येक प्रष्ठ पर १४-१६ पिक्त्यां तथा प्रति पैक्ति में २=-३४ ऋत्र । रचना सत्रन् १६४६. प्रति , अपूर्ण है, १०० प्रष्ठ से धारे नहीं हैं। प्रन्थ की भाषा बहुत ही सरक है।

#### श्रीपास चरित्र ।

रचायता पडित नरसेन । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ४८. साइज १०४४। इक्च । प्रत्येक पृष्ट पर् ६ पंक्तिया श्लोर् प्रति पंक्ति में ३३,–३६ खन्नर । क्रिपि सकत् १४६६.

प्रति नं० २. पत्र संख्या ३७. साइन ११xx।। इस्ना विविध संवत् १६३२.

प्रति न० ३ पत्र संख्या ३३. साइज ११×६ इखा।

प्रति नं॰ ४. पत्र संख्या ४३ साइज ११×४॥ इख्र । लिपि संवत् १४८४. लिपिस्थान देखितपुर । रि. प्रति नं॰ ४. पत्र संख्या २६. साइज ११×४। इख्र । लिपि सवत् १४१२.

प्रति न॰ ६. पत्र सख्या ४१. साइज १०×४ इन्छ।

प्रति न० ७. ९त्र संख्या ४८. साइज १०x४।। इक्क । प्रतिलिपि संवत सवत् १४७६. लिपिस्थान ट्रोक्नू।

### श्रीपाल चरित्र ।

रचिता श्री जगन्नाथ किन । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४०. साइज ११×५ इक्क । रचना काल-संबत् १७०० आसोज सुदी दशमो ।

प्रति नं० २. पत्र सख्या २८ साइज १२×४ इख्र । लिपि सत्रत् १६०६.

#### श्रीपाल चित्र ।

रचित्रता ब्रह्म नेमिटास । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ११२. साइज ६x४ इखा । प्रत्येक प्रष्ट पति यां खोर प्रति पंक्ति में २८-३२ श्राज्ञर । रचना सवत् १४८४. कवि ने श्रापना परिचय लिखा है लेकिन वह श्राध्ना है ।

#### श्रीपाल चरित्र।

रचिता भट्टारक श्री सककीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था २६. माइज ११॥×४। इश्च । लिपि सवत् १४⊏६ श्रावण सुदी १३. विषय—महाराजा श्रीयाल का जीवन चरित्र ।

प्रति नं ० २ पृष्ठ सख्या ४०. साइज ११॥×४ इब्रा। प्रति अपूर्ण है।

# श्रतस्कंध ।

ब्रह्म हेमचन्द्र । भाषा श्रापभंश । पत्र मंख्या ८. साइज ११॥×४ इच्च । विषय−सिद्धान्त । बाइ गुजीर के पढ़ने के लिये उक्त प्रनथ की प्रतिलिपि की गई ।

> प्रति नं० २. पत्र संख्या १४. साइज १०x४॥ इक्क । प्रति न० ३. पत्र संख्या ६. साइज १०x४॥ इक्क ।

# श्रतस्कंधपूजा ।

रचयिता भट्टारक श्री त्रिभुवन कीर्ति। भाषा संस्कृत। पत्रै संख्या ३, साइज ११॥४४॥ इंद्रों। लिपि सवत् १६६४. ब्रह्मचारी श्रख्यराज के पढ़ने के लिये पूजा की प्रतिलिपि की गयी।

पति न० २. पत्र संख्या १०. साइज १०॥×४॥ इक्ष । प्रति नं० ३. पत्र संख्या ७. साइज ६×६॥ इक्ष ।

### श्रेणिक चरित्र।

रचयिता लच्मीटास चादवाड । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ११४ साइज १०॥×४॥ इक्कः । रचना सवत् १७३३ लिपि संवन् १८०८,

#### श्रेशिकचरित्र ।

ग्रन्थकत्तो जयिमत्रहस्त । भाषा ऋषभ्रांश पत्र संख्या ७८. साइज १०×४। इखा । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पिक्तया और प्रत्येक पिक्त में २८–३४ श्रक्षर । लिपिसवत् १४८०. ११ परिच्छेद हैं। प्रन्थ साधारण ऋहस्था में है । ७७ पृष्ठ के एक भाग पर कुछ नहीं लिखा है ।

## श्रेशिकनारनः।

बचिता मु $^{f}$ न शुभचन्द्र। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६१. साइज ११×५ दृश्वः। लिपि सबन् १७२०

र्पात २०२ ।त्र संख्या ११३, साइज १०॥ ' इड्ड । श्रन्तिम एक पृष्ठ नहीं है।

प्रति त० ३. पत्र सख्या १०=. साइज धा×४ इखा। प्रत्येक प्रष्ठ पर १० पक्तिया स्मीर प्रत्येक पंक्ति मे ३=-४४ ऋज्र । लिनि सवन १=४७.

प्रति न० ४. पत्र संख्या १७३ साइज १०x४ इक्का । प्रत्येक प्रष्ठ पर य पक्तिया और प्रति पंक्ति में ३२-३६ श्रदार । प्रतिलिपि संयन १८०८.

### श्रेणिकराम ।

रचियता ब्रह्म श्री जिनदास । भाषा-हिन्दी । पत्र संख्या ४२. साइत ६॥४४। इक्स । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया तथा प्रत्येक पंक्ति मे २६-३२ अज्ञर ।

#### श्रुंगार शतक।

रचिता-भी भर् हिर । भाषा-संस्कृत । पत्र संख्या १६, साइज ११॥ इस्त ।

q

# पट्कर्मो गदेशरत्नमाला ।

रचिवता श्री श्रमरकीर्ति । भाषा श्रपश्रंश । पत्र संख्या ६४ १०॥xk इक्का । पतिलिति सवन १८७६.

प्रतिनिप बहुत प्राचीन होने पर भी सुन्दर ऋौर स्पष्ट है।

प्रति नं० २ पश्च संख्या ११३ साइज ExxII इक्का । प्रस्थेक पृष्ठ पर १३ पंक्तियां झीर प्रस्थेक पंक्ति इ३-३७ श्रक्तर । प्रतिक्षिणि सत्रन् १४६२.

प्रति नं ३, पत्र संख्या १०४. साइज १०॥ प्रशा इक्का। प्रतिर्त्तिप संवत् १४४८, प्रति प्राचीन है। बहुत पृष्ठों के बाह्य ए इस्परे से मिल गये हैं।

प्रेति सक्ष्य पत्र संख्या १३७. साइज ११॥×४ इक्का । स्तिपि सैवत् १५०६ सिपिस्थान जयपुर । श्री पंकरायचन्दजी के शिष्य भी सवाईराम ने शितिसिप बनायी ।

प्रति नं ० ४, पत्र संख्या १६२. साइज ११॥×४॥ इक्क । त्रिपि संवत् १६६१. त्रिपिस्थान पनवाडा । श्री अक्कासारी श्रीचन्त्र ने श्री सातचन्त्र के द्वारा प्रतितिषि कनवायी ।

प्रति न० ६. पत्र संख्या १६१. साइज ११॥×५ इक्ष्य । प्रति ऋषूण् । १६१ से आगे के पृष्ठ नहीं हैं।
प्रति नं० ७. पत्र संख्या १४७. साइज ११×५ इक्ष्य । लिपि संवत् १७६६. लिपिस्थान वसवा । प्रारम्भ

प्रति नं ० द. पत्र संख्या १०० साइज १०४६ इक्के । प्रति अपूर्ण है। १०० से आगे के पृष्ठ नहीं है। प्रति नं ० ६, पत्र सख्या ८३ साइज १०४४ इक्के । प्रतिलिपि सबस् १४४३

प्रति न० १०, पत्र संख्या १०४ साइज ११४४॥ इच्च। लिपि संवत् १४६६.

श्रीत रं० ११ ण्या सक्त्या १३४ साइज १०॥×४॥ इच्छ । लि प संयम् १४७६, सिनिस्थान नागपुर । श्रीत अपूर्ण है । प्रथम २ पृष्ठ तथा मध्य के कितने ही पृष्ठ नहीं है ।

प्रति २०१२. पत्र संख्या १२३ साइज १००४४ इक्का प्रति ऋषूण है। प्रारम्भ के नथा अन्त के पृष्ठ नहीं है।

# पटक्रमंगम ।

वर्ष यता भी ज्ञानभूषरा । साथा व्यपभ्रंश । पत्र सस्या ४. साडवा १०॥xk इन्छ । गाथा संस् । ४२, प्रति न० २. पत्र सस्या ६. माइज ११xk एखा।

### षरपचामिका ।

रचिति श्रक्षात । ५त्र संख्या १० भाषा संस्कृत । व्याहण शाप्त हम् । सूत्री की टीका सी है । स्रात श्रह्माय हैं। लिपि सकत् १६६३ जियम-क्योतिय ।

### षद्भाद् ।

रविवता-अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४ साइन १०॥४४ इक्षा । तिपिकार गरिश-धर्मविमता ।

#### षट् पाहुं ।

रचियता श्राचायं कुन्दकुन्द । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ३४ माइज ११×४॥ इक्क । किपि संबत् १५६३. लिपिस्थान सांगानेर (जयपुर) ।

प्रति नं २ . पत्र सख्या ४४. साइज १०॥×४॥ इख्नः लिपि संवत् १४६४. लिपिस्थान चंपावती। लिपिकर्त्ता श्री नथमल। लिपिकार ने राठाँर वश के राजा श्री वीरमच के नाम का उल्लेख किया है।

प्रति नं० ३. पत्र संख्या ६०. साइज ११॥×४ इक्क । लिपि संवत् १७४९ क्रिक्सिक्स श्री **इंद्रमहास** । प्रति नं० ४. पत्र संख्या २०. साइज ११×४॥ इक्क । लिपि संवत् १७४७, प्रति मृत्वसात्र है । प्रति न० ४. पत्र संख्या २३ साइज ११॥×४॥ ३क्क । प्रति मृत्वमात्र है ।

प्रति न॰ ६ पत्र सख्या १६४. साइज १२xk इक्का । प्रति सटीक है । टीकाकार आचार्य श्री श्रन्य । र । तिर्पि संवत् १७६४.

# षट् पाहुड मटोक ।

ृजकत्ता आचाये श्री कुन्यकुन्द टीकाकार स्रिवर श्री श्रुतसागर। भाषा श्राष्ट्रत—संस्कृत। पत्र सञ्या १८६ साइज ११×४ इक्क । लिपि सवत् १४८४. भट्टारक प्रभाचन्द्र के शिष्य र अलाचायं श्री श्रक्षीत्रस्ट्र के लिये प्रतिलिपि हुई थी।

# पट् पाहुड गटीक ।

मृत्तकचा श्राचार्च कुन्द् कुन्द । टीकाकार पंक्ति मनोहर । भाषा प्राकृत-संस्कृत । पत्र सख्या ४१. साइज ११४४॥ इक्क . लिपि संवत १७६०.

#### षष्ट्रपाद ।

रचीयता ब्रह्मण । स्तिपिकार भी घर्मविभक्त गीए । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ६ साइज १०४४॥। इक्का विषय-कार्य ।

# ष्ट्दर्शनसमुच्चयक्षेका ।

दीकाकार । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६४. साः ज १०॥×४। इक्क । प्रत्येक प्रष्नु पर २१ पक्तियां तथा प्रति पक्ति मे ६४-७० अन्तर । अन्तिम प्रष्नु नहीं है ।

#### षोडशकारगकथा।

रश्विता-ऋद्वात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १०, साइज धाम्रशा इक्ष । विषय वृशलक्षण श्रीर सोसह कारण की कथा प्रति नं ० २. पत्र संख्या १०×४ इक्न ।

# षो दशकावर्णकथा ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १०. साइज १०॥×४॥ इस्त्र । पद्य संख्या १२६, दश घर्मी की कथाये हैं।

## षोडशकारण व्रतोद्यापन ।

रचियता मुनि श्री ज्ञानसागर। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या ३४, साइज १०x४॥ इख्र ।

ह

### हनुमंतकथा ।

रचियता ब्रह्मराइमल । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६०. साइज बा।×६ इख्र । रचना संवत १६१६. लिपि संवत् १७१६. भविष्यदंत कथा से खागे ६७ वे पृष्ठ से यह कथा शुद्ध होती है ।

## हनुमच्चरित्र ।

रचियता श्री ब्रह्मजित भाषा संस्कृत । पत्र संस्था १००. साडज ११×४॥ ऋोल प्रमाण २०००. लिपि संबत् १८५४, प्रति नवीन है । श्री इनुमानजी का जीवन चरित्र विणत किया गया है ।

प्रति न० २, पत्र सख्या द्व8, साइज ११×४ इख्र । लिपि सदत् १४७२.

प्रति न० ३ पत्र संख्या द्वश्. साइज ११॥×४॥ इस्त्र ।

प्रति नं० ४. पत्र संख्या ६७ साइज ११×४॥ इ**छ** ।

प्रति न० ४. पत्र सख्या ६४. साइज ११×४ इ**छ**।

प्रति न० ६, पत्र संस्था ७३. साइज ११x४ इक्ष्य । लिपि संवत् १८२६. टौंक नगर में भट्टारक सुरेन्द्रकीर्त्त ने प्रतिलिपि बनाया ।

प्रति न० ७. पत्र संख्या १२२. साइज ११।×४ इक्क । लिपि संवत् १६४६ अपाढ सुदी १३. लिपि—, स्थान कोटा । प्रत्ये के श्रन्त मे है ।

### हरिवंश पुराख।

रचयिता श्री खुशालचन्द । भाषा हिन्दी (पद्य) । पत्र संख्या २४८. प्रत्येक पूछ पर १० पंक्तियां सथा प्रति पंक्ति में ४४ श्रज्ञ । रचना संवत् १७८०. लिपि संवत् १८६०.

# द्विवंशपुरासा।

मृलकर्त्ता श्राच ये जिनसेन । भाषाकार श्री शालिवाहन । पत्र संख्या १२६ साटन = x/4 इस्त्र । पद्य संख्या ३१६१ रचना संवन् १६६४ लिपिसंवन् १७४६, गुटका नं ०३० ३१६१ पत्रों वाला हिन्दी भाषा का श्रापूर्व प्रस्थ है ।

### हरिवंशपुराण भाषा ।

रचियता स्वज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य, पत्र सरू । ६६, साइज ११×४ इक्ट । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पंक्तिया तथा प्रति पिक पर ३८-४४ स्वर । प्रति स्वपूर्ण है। ६६ से स्नागे के पृष्ठ नहीं है। क्रम्म जिनदास कृत हरिवश को भाषा मे स्वत्वाद है।

# हरिवशपुराखा

रचियता भट्टारक श्रृतकीति । भाषा श्रपभ्रंश । पत्र मंग्या ४१७ साइज ६, ४४ अ । प्रत्यक पृष्ठ पर १३ पंक्तिया तथा प्रति पक्ति मे ३६-४४ श्रज्ञर । प्रतितिपि सवत् १४४२, प्रस्थ के श्रन्त में पेज की प्रशन्ति प्रस्थार राज्य लाखी हुई है ।

# हरिवशपुराण।

रचियता ब्रह्म जिनदास । भाषा संस्कृत । पत्र सः या ३४४ साइज १२४४॥ दुख्य । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पंक्तिया और प्रति पक्ति से ३४-४४ अन्तर । प्रतिन्तिप सवत् १६६१ नि'पस्थान राजसहन नगर ।

प्रति न० २, पत्र संख्या २६*७*. साइज ११॥×४ इक्स ।

प्रति २० ३. पत्र सख्या २०, साइज १२॥४६ इक्क । प्रति अपूर्ण । २० प्रष्ट से आगे के नहीं है । प्रति नं० ४. पत्र सख्या २२३. साइज १२॥४६॥ इक्क ) लिपि सवत् १८०३. लिपिस्थान जय रू ) प्रति सुन्दर है ।

# हरिवंशपुराण ।

रचियता श्री जिनसेनाचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४६४ साङज १२॥४६ ३ छ । प्रति नं० २ पत्र संख्या २४० साइज ११४४॥ इखा । प्रति श्रपुर्गो है ।

प्रति नं ० ३. पत्र संख्या ४२०. माइज १०॥ ४४॥ इखा। रचना काल शक संवत् ७०४ लिपिकाल सवत् १६४०.

प्रति न० ४, पत्र संख्या २५०, साइज १२॥४४ इख्र । प्रतिलिपि सवत् १४६६.

# \* श्रामर भंडार के प्रन्य \*

प्रति नं ४. पत्र सरूया ३३४, साइज ६×४॥ इख्न । लिपि संबन् १७४२, प्रशस्ति है। प्रन्थ तीर हो चुका है।

प्रति ने० ६ पत्र संस्था २६६. साइज ११॥×४॥ इक्क । लिपि संवत १८२७. प्रथम ४० प्रम नहीं है। प्रति न० ७ पत्र सस्था २६८ साइज ११×४॥ इक्क । आदि के ८६ तथा अन्त के २६८ से आगे पृष्ठ नहीं हैं। प्रथ जीर्स शीर्म हो गया है।

प्रति मं ० = पत्र संख्या २६७. साइज १३४४॥ ३५८ । लिपि संवत् १४४४. प्रशस्ति है। प्रति ,० ६. पत्र संख्या २६७ साइज ११४६ ३५८ । प्रशस्ति नही है।

## हरिवंशपूरासा ।

्चियता ब्रह्म श्री नेमिदत्त । भाषा संस्कृत । पत्र सस्या २१६. साइज ११॥×६ इ**ब्र्ह्म**ांलिप संबत्ते १६७४ लिपिस्थान बीजवाड ।

### ह रिपेणचरित्र ।

भाषा व्यपश्चेश । पत्र सख्या २४ साइज १०x४॥ इख्व । प्रत्यक पृष्ठ पर ६ पित्या श्रोर् प्रति विक्त मे २८-२४ श्रज्ञर । प्रतिर्तिषि सवत १४८३.

## हाम्यार्णवसादक।

रर्चायता श्रजात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७. साइज् ११॥×४॥ इ**छ** । नाटक बहुत छोटा **है** । लिप सबन् १८२० लिपिस्थान सवाई जयपुर । लिपिकत्तां भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्ति ।

## हेम की मुदी ।

रचियता श्राचार्य हेमचन्द्र । भाषा संस्कृत । प्रष्टु संख्या २४८, साइज १०४९॥ इख्र । चन्द्रप्रभा नामक टीका सहित है । लिपि सबन् १८४६.

# हालिका चौपई।

रचित्रता श्री छीतर ठोलिया । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १२. साइज ८४४ इक्क । पदा संख्या १०२. रचना सबस १६०७ लिपि सबस १८९१ लिपिस्थान जयपुर । लिपिकार प० हेमचन्द्र ।

प्रति नं० २ पत्र सख्या ६ साइज ११॥×४॥ इख्र । रचना सबत् १६६० (लिबिक्सी श्री द्याराम । निपिस्थान मालपुरा (जयपुर) ।

# हेमांबधानशाति ।

रचियता श्री उपाध्याय वयोम रम । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १३३. साइज १०॥×४॥ इञ्च। प्रत्येक प्रष्ठ पर १० पक्तिया तथा प्रति पक्ति में २१-३० श्रज्ञ । तिषि संवत् १⊏६⊏. विषय-प्रतिष्ठा शास्त्र ।

त्त

# चत्रच्डामिशा।

महाकवि वादीभसिंह विर्चित । भाषा संस्कत । पत्र संख्या ४३ साइज १०॥×४॥ इखा । लिपि सत्रत् १८३३

प्रति २,०२ पत्र संख्या ४४, साइज ११x४॥ इख्न । लिपि संवत १६४४

प्रति न० ३ पत्र सम्ब्या ५०. साइ । ११॥×४॥ इक्क । लिपि संवत् १४६६ अन्तिम काला पृष्ठ नहीं है ।

त्रमः चेद्रमः -दूता ।

रचिन्ता भट्टाक्क श्री सुरेन्द्रकीर्ति । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या २ संग्रज ११×४ इक्का । किपि संभ्रत १⊏३६ किपिस्थान साधो पुर ।

प्रति नं ० २ पत्र संख्या ३. साइज ११॥×४ ! इस्र ।

त्र

# त्रिलाक प्रज्ञाप्त ।

रवियता श्री नेमिचन्द्राचाय । भाषा प्राकृत । पत्र सख्या १६७. साइज १२॥४४ इक्क । प्रत्येक पृष्ठ पर १३-१७ पक्तिया और प्रति पंक्ति में ४२-४= श्राचर । लिपि सवत १४१६ श्रन्त में एक ७= म्होंको बालो प्रशास्ति है । प्रत्य अपूर्ण है । शायद दो प्रत्यों को मिला कर एक प्रन्थ वर दिया है श्रथवा प्रन्थ के फट जाने से दूसरे पूर्वा में लिखवाकर दिया है ।

्रिति न० २. पत्र सख्या ३७ साइज १२×४॥ इखा प्रति श्रपूर्णः

# त्रिलंगकप्रज्ञप्ति ।

भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ६३ साइज ११४४ इक्क · लिपि संवत् १४७६

त्रिलोकसार पूजा।

रचियता श्रक्कात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १९२. साइज ११×४॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ११

पंक्तियां तथा प्रति पंक्ति में ३२-३८ श्रज्ञर । प्रन्थ में तीनों लोको के चैत्यालय, स्वर्ग, विदेहत्तेत्र श्रादि सभी को पूजा दे रखी है ।

प्रति नं॰ २, पत्र संस्था ६७, साइज ११॥×४॥ इख्र ।

### त्रिलोकसार ।

रचियता सिद्धान्त चक्रवर्त्ति श्री नेभिचन्द्राचाये । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या २८ साइज ११४४।। इक्का लिपि संवत् १७२४.

# त्रिलोकसार दर्शन कथा।

रचियता श्री छङ्गसेन । भाषा हिन्दी (पद्य) । पत्र सख्या १०८ साइज ११×१। इच्छ । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पिक्तियां तथा प्रति पंक्ति मे ३४-४० श्रक्तर । रचना संवत् १७१३ चैत्र सुदी पंचमी । लिपि सवत १७६८ षोष सुदी १३. श्री कुन्दबुन्दाचाये कृत त्रिलोकसार का पद्यों में श्रनुवाद किया गया है । पद्य बहुत ही सरल भाषा मे हैं। प्रन्थ के श्रन्त में प्रन्थकक्ती ने श्रपना परिचय दे रखा है । प्रन्थ के कई पृष्ठ एक दूसरे से चिपके हुये हैं। प्रन्थ की प्रतिलिपि उदयपुर में श्राचाये श्री सकत्वकीर्ति के शासन काल में हुई थी।

#### त्रिलोकसार सटीक।

मृतकर्ता सिद्धान्त चक्रवर्ति श्री नेमिचन्द्राचार्य । टीकाकार श्री बहुश्रृताचार्य । भाषा प्राकृत-सरकृत । पत्र संख्या ११४. साइज १०×४॥ इन्छ । विषय-तीनों लोको का वर्णन ।

प्रति न०२, पत्र सख्या ⊏४. साइज १२×४॥ इखा । लिपि संवत् १४६० भादवा बुदि ११ प्रथम पृष्ठ नहीं है । कितने ही पृष्ठ फट गये हैं ।

#### त्रिलोकसार भाषा ।

रचिता श्री चतुर्भु त । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १६० साइज ११×४।। इख्रा । प्रत्येक प्रष्ठ पर ११ पंक्तियां श्रीर प्रति पक्ति में ३२-३= श्रचर । रचना संवत् १७१३, लिपि सवत् १७=६, लिपिस्थान नरायणा (जयपुर) कवि ने श्रपना परिचय श्रच्छा दे रखा है ।

# त्रिंशच्वतुर्विंशतिपूजा।

रचिता-क्राचार्य-शुभचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४०. साइज १०॥×४॥ इख्र । विषय-तीस चौबीसियों की पूजा । लिपिस्थान-उदयपुरा प्रारम्भ के २ प्रष्ठ नहीं हैं।

# त्रिकाल चतुर्विशति जिनपूजा।

रषिति श्रांकार्य शुक्रवेन्द्र । को संख्यों २०. भाषी संख्येते। साइज ११/४४।। इंग्रें । प्रति नैंडे २. पत्र संख्यों ४८. संडिज ११४४ इजी । सिपि संवर्त १८१७, प्रीरन्य के रै पूछ नहीं हैं।

# त्रिकाल चौबीसी पूजा।

रचियता श्रज्ञात । भाषा अपभंश । पत्र संख्यः १०. साइज १२×४॥ इख ।

# त्रिपंचाशक्रियावतोद्यापन ।

रचियता श्री देवेन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२. साइज १०॥×४॥ इ**छ ।** लिपि स्वन् १६६८. लिपिकर्त्ता खा० श्री रत्नचन्द्रजी ।

## त्रिफलाटिन् स् ।

रचयिता श्रहात । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ३१. साइब धारका इस । िवय-बायुर्वेद ।

# त्रिविक्रमशती ।

रचियता श्री हर्ष । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या २४, साइज १०॥४४ इस्र । प्रत्येक प्रश्न पर १३ प्रिक्तया तथा प्रति पक्ति मे ३२-३८ अच्छ । क्रिप संवत् १६४८ प्रति स्टीक है । टीका का नाक सुचुद्धि है ।

# त्रिपष्टिसमृतिपुराश्वमार ।

रचित्रता पं॰ कार्यापकः। आत्रा संग्रहतः। पत्र सक्याः ३६. साइज १०१०४४२। इच्छाः प्रत्येक पृष्ठ पर १ पंक्तिया और प्रति पंक्ति से २४–३२ श्रावरः। प्रशस्ति है।

प्रति नं २ पत्र संख्या ३६, साइज १०॥×४॥ इक्का प्रति ऋपूर्ण है ।

# त्रिपष्टिश्वाका ।

रचियता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३७. साहवं १०४४ इस्त्र । प्रति धपूर्ण है।

## त्रिमतो सत्र।

रचिता श्रीधराचार्च । भावा संस्कृत । एक संस्था १२. साइक १०४८॥ इख । विषय-गणित प्रति श्रपूर्ण है । १२ से अभे के पत्र नहीं हैं ।

र्मात नं २. पत्र संख्या १६. साइज १०×४॥ इस्त । अति अपूर्ण है।

# त्रेपन क्रिया कोशा।

रचियता श्री किशनसिङ । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १६४. साइज द्या४६ इख्र । रचना संवत १७८४. प्रारम्भ के ७ पृष्ठ दीमक ने खा रखे हैं । कोश के श्रन्त में प्रन्थकर्ता ने श्रपना प रचय भी दे रखा है । प्रति नं० २ पत्र सख्या ७४. साइज १०४६ इख्र । खिपि सवत १८२६.

### त्रेपनिक्रयाकोश ।

रचियता ब्रह्मात । भाषा हिन्दी । पत्र सख्या ४४. माइज ११×४॥ इख्न । प्रत्येक प्रष्ट पर १३ पंक्तिया तथा प्रति पक्ति मे ४४–४० ब्राह्मर । प्रति ब्रापूर्ण है ब्रान्तिम पृष्ठ नहीं है ।

ज्ञ

# शात्धमंकथांग ।

k ,

भाषा प्राकृत । पृष्ठ संख्या ६०. साइज १२×४ इखा । प्रति श्रपूर्ण है । ६१ से पहिले के पृष्ठ नहीं हैं। ि लिपि सबत् १६००. लिपिकर्ता श्री श्रजयगणि ।

प्रति न० २ पृष्ट संख्या ६६ साइज (२।|x४।) इच्च । प्रति अपूर्ण है।

### ज्ञानांकश।

रचियता श्रह्मत । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३. साइज धा×४ इक्क । परा संस्था ४०

### इतार्गव भाषा।

रचिता श्री विमलगाँगा। भाषा हिन्दी (पद्य)। पत्र संख्या ४७ साइज १३४६ इखा। हत्येक प्रष्ठ पर ११ पक्तिया तथा प्रति पक्ति पर ४२-४८ श्रज्ञर । अन्थ श्रपूर्ण है।

# ज्ञानार्गात्र ।

रचियता त्राचाय शुभचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था १७४ साइज १०॥×४॥ इस्त्र । प्रस्थेक पृष्ठ पर द्र पंक्तियां श्रोर प्रति पक्ति से २२-२६ श्रज्ञर । व्हिपि सक्त १६६%, प्रात्या कार्या

117 .77.

र्शत न २. पत्र संख्या ११० साइज ११×४ इका।

प्रति नं० ३ पत्र संख्या ६३ साइज १०॥×४ दक्का ।

प्रति नं ० ४ पत्र मख्या ७६. साइज १२×६ इक्का। लिपि सवत् १६०१. ेलिपिस्थान श्राजमेर । श्री ब्रह्म धर्मदास ने श्रपना पुत्री ही रा के पढने के लिये प्रति लिपि में नवायों । मध्य खोमक लगे श्राने भी जीए शीर्ग हो चुका है।

प्रति नं० ४. पत्र संख्या ६२. साइज ११×६ इक्का । लिपि संवत् १८६६ प्रति नं० ६. पत्र सख्या १६०. साइज ११×४ इक्का । लिपि संवत् १६०४ प्रति नं० ७ पत्र संख्या ८०. साइज १०॥×४ इक्का । लिपि सवत् १६६० लिपिस्थान मालपुरा ।

# ज्ञानार्णव गद्यटोका।

रचयिता ब्रह्म श्री भृतसागर। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या १२ माइज १०॥×४ इक्स । लिपि सवत् १७२७, टीका नाम तत्त्व प्रकाशिनी।

> प्रति न० २ पत्र संस्था ६ साइज मा×४ इक्क । प्रति न० ३, पत्र संस्था १० माइज ११×४ इक्क ।

#### ज्ञानमार्।

्रचिना श्री पद्मसिहाचाय । भाषा प्राकृत । पृष्ठ सख्या ४ साइज १०×३॥ इ**छ । रचना संवत्** १०=६ गोथा स्क्या ६३,

# ज्ञानसुर्योदयनाटक।

रचियता श्री वादिचन्द्र । भाषा स्पन्ति । पश्च संख्या ३१ साइज १०॥ ४४ इखा । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया तथा प्रति पक्ति पर ४० – ४६ अस्र । रचना संवत् १६४ = , लिपि संवत् १८३४.

प्रति न० २. पत्र संख्या ३६. साइन १०॥×४॥ इञ्च । प्रति **भपूर्ण है । प्रथम और अन्तिम एष्ट नहीं हैं ।** 



# श्री दि. जैन अतिशय क्षेत्र श्री महावीर-शास्त्र भण्डार चान्दैनंगीत (जर्यपुर, राजस्थान )



8

# १. अजितनाथ पुराखा।

रंचितिता श्री चंडर्णमणि। भाषा संस्कृत। पत्र सख्यो ४२८. साइजं १०॥४४॥ इख्रा । तिपि संबत् १६१६.

# २. भ्रध्यात्मतरंगिशी।

मृतिक सी आंचीर्यं सीमदैव । मापाकारं श्रेज्ञात । भाषा-हिन्दी गर्थ । पत्र सँख्या १६. साइज १२×४। इक्स । प्रत्येक दृष्टं परं ६ पंक्तियां तथा वृति पंक्ति में ४४-४० शक्र । प्रति अपूर्यो है । ४६ से आर्गे के पुत्र करों हैं । सामा सरत तथा कुन्दर है ।

प्रति नं० २. पत्र संख्या १४. साइज ११॥×४ इख । केवल मृत भाग है।

# ३. ब्रनागारधर्मातृत।

रचयिता महापंडित चाशाधर। मापा संन्द्रति। पत्र संख्या =४. साइज १२५४॥ इ**छ**। सिपि संघत् १४=१।

प्रति नं० २. पत्र सख्या ६२४. साइज ११४४।। ३ आ । किपि संबत् १६१२ जेठ सुदी ४, प्रशस्ति है। प्रथम पृष्ठ तथा अन्तिम पृष्ठ नहीं है।

### ४. भनंतवतीद्यापन ।

रचयिता श्री गुर्णचंद्र सूरि। आषा संस्कृत। पत्र संख्या ११, साइज ११॥×१॥ इंग्रा। प्रति

# ४ अनंतवतोधापनपूजा।

रचिता श्राचार्य श्री गुगाचन्द्र। भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ४०, साहज १०॥x४॥ टब्ब प्रशस्ति है। सिपि स्थान जयपुर ।

### ६ अनुभव प्रकाश भाषा।

भाषाकार-श्रक्षात । पत्र संख्या ३७ माउज १२ ।। इक्क । निर्णि सवत् १६८०. लिखाबट सुन्दर है ।

# ७ अनेकार्थमंग्रह

भाषाकार अज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४४, साइज १०×४॥ इस्न । लिपि संवत् १८३० /

# = अंगुलास्तोत्र।

पन तस्या ३ भाषा संस्कृत । उक्त स्तीत्र माकडेंच पुराण में से लिया गया है।

#### ६ अभिवका कल्प।

रचिता श्राचार्य शुभचन्द्र । भाषा सस्कृत । पत्र सख्या ४४. साइज आ४६ इख्र । लिपि संवत् १६१२. लिपि कर्त्ता पं कुन्नीलाल । विषय-मन्त्र शास्त्र ।

# १० असिष्टाध्याय।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ११. साइज १०x४॥ इश्च । लिपि सवत् १४४४, लिपि कसा पं० हरीसिंह ।

# ११ अईछेव महाभिषेकविधि।

रचोयता महा पंडित श्राशाधर । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६४. साइज १०॥×४ :ख्व । लिपि सेवत् १४०=।

# १२ अवजद पाशा केवली।

भाषा हिन्दी । पत्र सख्या ६. साइज १०xश। इक्का । भव्यजीव को प्रश्नरत्ता मान करके प्रश्नो की जनाव दिया गया है । प्रति प्राचीन है ।

प्रति न० २. पत्र मंख्या १०. साइज १०×४॥ इक्का। इस प्रति की हिन्दः शुद्ध है प्रति नं० ३. भाषा संन्कृत। पत्र संख्या ६. साइज १०×४ इक्का। ५ ति चीमा हो चका है प्रति नं० ४. पत्र सख्या ३. साइज ११॥×४॥ इक्का।

### # श्री महावीर शास्त्र भंडार के प्रन्थ #

प्रति नं० ४. पत्र संख्या ८. साइज १०x४ डब्ब । प्रति नं० ६. पत्र संख्या ६. साइज १२x४॥ इब्ब । प्रति पूर्ण है । जिल्द बंघी हुई है ।

# १३ अवधूनगीना।

समद कर्ता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या ७२. साइज ६x४ इख्र । अ ठ स्तोत्र का समह है ।

### १४ अष्ट्रश्तो।

रचियता श्री भहाकलक दव। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६०. साइज १४xul इक्का । प्रति नवीन है ।

### १५ श्रष्ट महस्री ।

रचियता श्राचार्य । चानन्दि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३१६. साइज १२॥×४॥ प्रती नवीन है । तिल्लावट सन्दर है ।

प्रति न० = पत्र मरूया १८२ साइज १४×अ। इश्च । प्रति अपूर्ण है ।

#### श्रा

# १६ श्रागम गव मिद्ध पूजा ।

रचियता भट्टाग्क श्री भानुकीति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २१३, सा.ज १३×४ । िकषि संवत् १८८० लिपि कत्ता नरेद्रकीर्ति ।

### १७ ब्रादित्यवार कथा।

रचिता श्री गंगामल । भाषा हिन्दि पत्र । संख्या १४. साइज ६×४ इक्का । सम्पूर्ण पद्य संख्या १४३ लिपि सवन् १८२७. लिपि स्थान वृंदावन । लिपि कक्ती पहित उदयचद् । प्रशस्ति है ।

### ं = आदि पुरासा।

ग्वयिता महार्शन पुत्पदत । भाषा श्रवश्रश । पत्र सख्या २६६. साइज ११॥×५ इश्च । लिपि सवत १५३७ 'लापकर्ता साधू मल्छ । विधि कर्ता न कतुवस्या के शासन काल का उल्लेख किया है । प्रशस्ति दी हुई है । प्रति जीस्म है ।

र्शात ५०२. ५त्र सम्या २८७ साइज ११॥×४॥। लिपि सवत् १४८४ लिपि कर्ता ने बादशाह बावर का नामोहलेख किया है।

प्रति नण्ड पत्र सस्या २६६, साइज १२xx।। इख्रा । तिथि सवत् १६१६, प्रशस्ति है । तिथिस्थान मालकपुर । तिथि त्रों श्री सुवन कीर्ति । इ

### १६ इन्द्रध्वजपूजा।

रचियता श्री विक्रभूपण। भाषा सम्कृत। पत्र संख्या ७. साइज १०xx॥ इख्र। प्रति पूर्ण है लेकित जीर्णा व स्था मे है। श्रान्तिम प्रष्ठ पर कागज चिप।। चुका हुआ है जिससे श्रान्त की पंक्तिया पढ़ने में नहीं श्राती।

#### २० इन्द्रप्रधप्रबंध ।

लिपि कर्त्ता अज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १७ साइत १०x४॥ इञ्च । विषय-इन्द्रसम्य (ेहली) पर शासन करने वाले राज वशो का परिचय दिया हुआ है ।

### २१ इन्द्रमाला परिघापन विधि।

ा संस्कृत । पत्र संख्या २ साइज धा×४ इक्च । उन पाठ प्रतिष्ठापाठ में से लिया गया है।

# २२ इष्टापदेश सटीक।

टीका कार्कता श्रो विनयचन्द्र मुनि। भाषा सम्क्रत। पत्र सख्या ३६ साइज ११×४ इखा। लिपि सवत् १४४१ लिपि कर्त्ता भट्टारक ब्रान भूषण्। लिपि स्थान गिन्पुर। लिपि कर्त्ता ने राजा संगादाम के नाम का उल्लेख किया है।

3

### २३ उत्तरपुगमा ।

रचियता महाक व पुष्पदत । भाषा श्रवश्चंश । पत्र संख्या ३२६ साइ ज ११॥×४ इक्क । लिपि सवत १४३६, लिपिकत्तां साय मल्छ । लिपि कत्ती मुलतान वहलोल लोडी के शासन काल का उल्लेख किया है। प्रति सुन्दर है। लिपिकत्तों के द्वारा लिखी हुई प्रशस्ति भ है।

### २४ उत्तर पुरासा।

स्चियता गुण,भद्राचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४८० माटज ११॥४४ इस्र । जिपि संवत् १६१०, प्रत्य कत्ती तथा लिकिकत्ता दोनों के ब्राग प्रशस्तिया लिखी हुट् है । प्रति पूर्ण है ।

### २४ उपदेश ग्तमाला ।

रचयिता श्राचार्य श्री सकल भूपा। भाषा संस्कृत पत्र संग्या अध्द. साइज धारप्र दुख । प्रति सहीक है । लिपि संवत् १७०२ चेंत सुदी १४ वीतव र । प्रति ुर्ण हे तथा लिखावट अस्छी है ।

#### २६ उपासकाध्यपन।

रचिता श्राचार्य प्रभाचन्द्र देव । भाषा संस्कृत । पत्र संस्ता ६, साइज १०x४ इक्क । तिपि संवत् १४७=. तिपिकर्ता मुनि श्री नेमिचन्द्र ।

### २७ उमाम्बामि श्रावकाचार भाषा।

भाषाकर्त्ता हिसार निवासी श्री हलायघ । भाषा हिन्दी गद्य संख्या ७२, साइज ६×७॥ इख्र । २८ उप्मभेद ।

रचिता श्री महेश्वरकि । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ६ साइज १०४४ इक्का लिपि संवत् १८४५ पद्य संख्या ६४ । विषय-व्याकरण

# 犯

# २६ ऋषिमंडल पूजा।

रचित्रा श्री गुण्निन्द । भाषां संस्कृत । पत्र संस्था १८. साइज ११×४॥ इस्त्र । लिपि मंवत् १८४८ जिपि स्थान तकुक्युर ।

प्रति नं० २. पत्र सख्या १२. साइज ११x प्रति अपूर्ण है। ब्रारम्भ के पृष्ठ नहीं है। किसी प्रन्थ में से उक्त पूजा के अलग पष्ट निकाले लिये गये है।

प्रति नं ३. पत्र संख्या १०. साइज १२×६ इक्का। प्रति पूर्ण है।

### ३० ऋषिमंडल स्तोत्र।

निविकत्ती मुनि क्षो मेघ विमन । भाषा सम्कृत । पृष्ठ संख्या २, पद्य संख्या ७६. प्रति सुन्दर नहीं है।

### Ū

### ३१ एकाचर नाममालाका ।

रचियता महाकवि श्रमर । पश्र संख्या ३. साइज १०४४ इक्ष्य । लिपि संख्या १४१४. चैश्र बुढि र बृहर्श्यातत्रार ।

प्रति नं २. पत्र संख्वा ७ संहिज ११॥×४ इन्न ।

# 乖

# ३२ कथा कोश सग्रह।

इस सब्दर से निम्न लिखित कथारों हैं—

| इस मग्रह म निम्न लिखित कथार्थ है— |                 |          |      |          |          |  |
|-----------------------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|--|
| नःम                               | रचीयता          | भाषा     | पत्र | रचना, सब | लिपि मवन |  |
| श्रादित्यवार कथा                  | ×               | हिन्दी   | 3    |          | ×        |  |
| 97                                | श्रृतसाग्र      | 4.7      | १०   | १७८६     | 4834     |  |
| श्रावसा द्वादशी कथा               | ×               | 77       | =    | ×        | ×        |  |
| पोडश कारए व्रत कथा                | ब्रह्म जिनदास   | 71       | ξ    | ×        | ×        |  |
| श्रष्टाहिका व्रत कथा              | ५० वृघजन        | 77       | 3    | १==१     | ×        |  |
| अशोक रोहिसी कथा                   | श्रनसागर        | संस्कृत  | ¥    | ×        | ×        |  |
| गोहग्। व्रत कथा                   | भानकीर्ति       | 77       | 3    | ×        | १ದದದ     |  |
| नत बा पृता                        | ×               | 99       | १७   | ×        | ×        |  |
| अनत चतुरंशी बन कथा                | ×               | 99       | 68   | ×        | ×        |  |
| पचमी ब्रत ऋथा                     | हर्पकीर्ति      | 75       | ©    | ×        | ×        |  |
| पुरत्र व्रत पृजा                  | ×               | 27       | ×    | ×        | ×        |  |
| पुष्पार्जाल ब्रतोद्यापन पूजा      | ५० गगादास       | 97       | 3    | ×        | ×        |  |
| 14                                | म० रत्नक वि     | п ",     | Ę    | ×        | ×        |  |
| मुखसम्पत्ति गुग प्जा              | ×               | 44       | 8    | ×        | ×        |  |
| Pg                                | भ० रतचन्त्र     | 7"       | ¥.   | ×        | १⊏≍२     |  |
| ब्रादशी त्रतोद्यापन पूजा          | भ० देवेन्द्रर्भ | र्ति     | २१   | ×        | ×        |  |
| कोकिना पचमी विधान                 | ×               | **       | ६    | ×        | ×        |  |
| भक्तामर पूजा                      | भ० मोमती        | र्त ,,   | 3    | ×        | ×        |  |
| कल्याग्यक उद्यापन                 | भ० सुरेन्द्रकी  | ित्तं ., | ર્જ  | ×        | १८८७     |  |
| पचमास चतुर्दशो व्रतो              | 77              | 77       | 8    | ×        | 11       |  |
| द्यापन पूजा                       |                 |          |      |          |          |  |
| मुतावली पूजा                      | ×               | 97       | 8    | ×        | ×        |  |
| श्रादित्य व्रतोद्यापन पूजा        | <b>भ०</b> जयसार | ार "     | ×    | ×        | ×        |  |
|                                   |                 |          |      |          |          |  |

### ३३ कथा संग्रह भाषा।

भाप कर्त्ता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य । साइज ८×५ इख्न ६ कथात्रों का संग्रह है । हिन्दा भाषा विशेष शुद्ध नहीं है ।

# ३४ कर्मदहन पूजा।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२ साइज ११॥×६ इक्न ।

# ३५ कर्मप्रकृति।

रचयिता श्री नेमिचन्द्राचार्य । भाषा प्राकृत । साइज १२xy इख्र । गाथा सख्या १६१ प्रति प्राचीन है।

प्रति नं० २, पत्र संख्या १६, साइज १०॥×४ इख्र । लिपि सबन १८७८ लिपि स्थान जयपुर । लिपि कत्ती ने महाराजा जयिमह का उल्लेख किया है ।

प्रति नं ३ पत्र संख्या १४. साटज १२×४॥ इक्क । लिपि सवन १८४० लिपि स्थान त्रामेर । लिपि कत्ती भट्टारक श्री सुरेन्द्र कीति ।

# ३६ कर्म विपाक विचार भाषा।

भाषाकार श्रज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र सर या १७३, साउज १०॥×५॥ इख्न । लिपि सवत १६३१

# ३७ कल्यास मन्दिर प्रकटन विधि कया।

भाषा हिन्दी। पत्र संख्या १४. साउत ६×४ इक्ष । पद्म संस्था ६२, कन्यामा सन्दिर स्तोत्र की किस प्रकार स्थना हुई इसकी कहानी वर्धित है।

### ३८ कलशविधि।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६ साइज ११×४ इख्न । लिपि सवन् १८६१ भी चपालालजी ने उक्त विधि की प्रतिलिपि करवायी । लिखावट सुन्दर है ।

# ३६ कि वि कर्पटी।

रचिता कित श्री शंखढ़ें। भाषा सम्छत । पत्र संख्या ११, साइज १०॥×४ इक्क स्थिप कर्ता भट्टारक श्री शकदंब । प्रांत पूर्ण है।

### ४० कविराज चृडामणि।

रचियता श्री विष्णुदास । भाषा संस्कृत । ५३ संख्या १०. साइज १०४५ इक्क । विषय श्रृंगार ग्स का वर्णन ।

### ४१ कियाकलाप सटीक।

टीकाकार आचार्य प्रभाचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १३१ साइज ६॥४४ टब्ब । प्रत्येक पृष्ठ पर १३ पक्तियां तथा प्रति पक्ति में ३१-३४ अच्चर । लिपि सबन १४६२ लिपिकर्ता द्वारा प्रशास्त्र लिखी हुई है।

### ४२ कियाकाष भारा।

भाषाकार श्री प० दोलतरामजी। भाषा हिन्दी। पत्र सख्या १४१ साइज ६×६ इक्स । रचना सम्बत् १८६४ लिपि सबत्त १८०७, प्रति नवीन है। प्रशस्ति है।

प्रति २० २. पत्र सख्या ६८, साइज ११॥×४ इक्षा लिपि संवत् १८४२, प्रति नवीन है।

#### ४३ कुवलयानद।

रचियता श्री श्रप्य दीक्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६३. साइज १०॥×४॥ इख्न । ि र सवत् १८४६. तिर्पि कत्ता भट्टारक श्री सुरेद्रकीर्ति ।

# ४४ कोत्≖म<sub>ा</sub>बली।

समहकत्तां जानकीदास । भाषा संस्कृत हिन्ती । पत्र संख्या ६७. साइज १०४४ इच्छा । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पत्तियो नथा प्रति पाक्ति से ४७ ४० अञ्चर । लिपि स्वत १८४४ अनक सन्त्र विद्याओं के बारे में लिखा है।

#### 4

### ४५ मशितमार मंग्रह।

रचियतः श्री महाबीर चार्य । माणा संस्कृत । पत्र सार्या १८ साउन १४×६॥ इक्ष्य । प्रतिश्चपूर्ण है। गुटके

गुटका न० १ पत्र सरुया २० साइज ४×७ गुटके म केवल एकी भाव स्तोत्र तथा पृथ्वीभूपण विरचित पद्मावती स्तोत्र ही है।

गुटका न०२. पत्र संःचा२० सांडज ४x४ इक्षा गुटके मे केवल चक्र ेश्री देवी सवीज स्तोत्र है।

गुटका न० ३ सख्या ७४. माइज १०। अ४।। इख्रा । प्रारम्भ के ४४. पत्र नहीं है। गुटके में निम्न उल्लेखनीय मामग्री है।

- १. योगसार
- २ योगाभ्यास किया
- ३. प्रशासर माला

प्र. पिड स्थान प्ररूपक

४. कल्यागालोचन ब्रह्मारिजित कृत।

६. चतुविशति म्तुति मुनिश्री माधनन्दि।

७. तत्त्वार्थे मूत्र प्रभाचन्द्राचार्थे।

गुरका नं ० ४ संग्रह कत्तां श्रक्षात । पत्र संख्या २६६. साइज ६×४ इछ । प्रति नवीन है । प्रारम्भ के ७६ पृष्ठ नहीं है ।

गुटके में निम्न सामग्री है-

१. पार्श्व नाथ जिन स्तोत्र भाषा हिन्दी

२. शान्ति नाम 🔐 💮

३, श्रदित्यवार कथा

प्तर. समाधि मरण

४ वारह मासा ...

६. चौत्रीस ठाणा

७. चोबीम तीथंकर वर्णावली

८. घम विलास

६. भ'गन म

गुटका नं ० ४. लिपिकत्ती श्री दोलतराम । भाषा हिन्दी । लिपि संवत् १८२२ पत्र संख्या २००. साइज ६×६ इख । गुटके में निम्त सामग्री है—

१ कियाकोप भाषा

२, श्रावकाचार कथा ,

३. पटलेखा ,,

गुटका नं ० ६. पत्र सरूया ४६ साइज ११×४ इन्छ । अनेक उपयोगी चर्चाओं तथा झातन्य बार्ता का संप्रह है। इनकी कुल संख्या ४१ है।

गुटका नं० ७. संग्रहकर्त्ता पं० मोइनलाल । पत्र संख्या ३४ साइज ८४।। इन्छ । लिए संवत् १८७३. गुटके में निम्न विषय हैं—

१. आदित्यवार की कथा

२. पंच पर्वों की कथा

# हैं कि ए हो पारे उंप में समुक्तित नाथ की स्तुति । १ द्रव्य सम्रह्त की २१ गथाओं की टीका

हाको सुद्धका नं कद्ध क्लिपि कर्ता पं कमदेवत्ती। भाषा संस्कृत। पत्र संस्था १२७ साइत १८१४ इस्र। लिपि सक्त १६३० बैशाख सुदी ४ सुरुवार। सुदके में सहस्वसाम स्तोत्र तस्वार्थ सुध तथ अन्य स्तोत्र श्रीर पृताये आदि हैं।

ः गुरका नं ध्रश्लिषकत्तां अझात । आगा संस्कृत-हिन्दी । पत्र सस्या ४८ माइन ६x४ दक्क । गुटक में पंच मगल (हिन्दी ) ऋषि महल म्त्रोत्र, पद्मावता पृजा तथा वीम विद्यमान तीथ हर पूजा आदि हैं,।

गुरका नं० १०. लिपिकर्ता ५० हेमराज । भाषा संस्कृत हिन्दी,। पत्र संख्या १२२. माइज ४x४ इ**ख** । लिपि संबन १७६२ । गुरुके में निम्न सामग्री है—

| 8          | ऋपि मडल स्तोत्र                | सम्बूत        |
|------------|--------------------------------|---------------|
| ī          | श्चनंत व्रत गर्मो              | हिन्दी        |
| ₿.         | श्रनत त्रत पूजा                | संस्कृत       |
| 8          | पल्य विवास                     | हिन्दो        |
| ¥          | काका बत्तीसी                   | 19            |
| ξ          | पद <sub>्</sub> स <b>ग्र</b> ह | وږ            |
| <b>v</b> . | मेघकुमार की चांपाई             | 71            |
| =          | श्रनत चतुर्दशी आटकः            | (पूजा) सम्कृत |

गुटका न० ११. लिपिकर्ता श्री नेमिचन्द्र। भाषा संस्कृत-हिन्दी। पत्र संख्या २२०. साइज ६४४ इख्र। लिपि संवत् १६२२। गुटके में निम्त सामग्रा है—

|                                    |             | र चनाकार   |
|------------------------------------|-------------|------------|
| १ पच परमेष्टी गुग्                 | भाषा हिन्दी | चन्द्रमागर |
| २, श्रावक क्रिया <mark>भाषा</mark> | *           | ×          |
| ३, ऋषीश्वर पूजा                    | <b>ə</b> 9  | ×          |
| ४. त्रिकाल चतुर्विशति कथा          | 39          | ×          |
| ४, त्रिलोक पूजा                    | 97          | सूरतरोमं   |
| ६, वारहम्बडी                       | T ' >- 1    | ×          |
| ७, पर संप्रह                       | 71          | ×          |
| द. पूजा स्तोत्र                    | ,           | ×          |
|                                    |             |            |

शुटका नं ० १२. लिपिकत्तां भी सवाईराम । भाषा हिन्दी संस्कृत । पत्र संख्या १२४ लिपि सं न १८४६, गुरके में स्तृति तथा पृजा के ज्ञतिरिक्त चौक्द् गुरास्थान चर्चा भी है ।

गुरका न० १३ लिपिकत्तों भी सुखलाल । भाषा हिन्दी पत्र संख्या १२६, साइज ६×६ इन्ना । स्निप संवत् १८४०, गुरके मे पूजा स्तोत्रों के भतिरिक्त कुछ पद व गीत भी है जिनकी रचना सत्रत् १७४६, है । ये भजन पहित विनोदीलाल तथा भैया भगवतीदास आदि के हैं।

गृटका नं० १४, पत्र संख्या २१. भाषा हिन्दी । लिपि कत्ता श्री मुन्शीकाल । लिपि संवन् १६⊏३।

# गुट के में निम्न रचनायें हैं-

- १. चतुर्विशति जिन पूजा
- २, बद्धीमान जिन पृजा
- ३, कल्याग्रम न्दर स्तोत्र भाषा
- **४. निर्वा**ग काग्ड भाषा
- ५. दृ.बहर्ग विनती
- ६ समाधि मरण्
- ७. स्तुति

गुटका नं ० १४. लिपिकर्ना अज्ञात । पत्र संख्या २१८ भाषा संस्कृत । साइन ६४४ इक्का । गुटके से कोई उल्लेख नीय सामग्री नहीं है । केवल स्तोत्र पूजा पाठ अ दि का ही संग्रह है ।

गुटका नं १६. तिपिकत्ता श्रज्ञात । भाषा हिन्दो सस्कृत । पत्र सख्या ३२६. साइज ७४६ इस्त्र । गुटका प्राचीन है तेकिन कोई उल्लेखनीय सामग्री नहीं है ।

गुटका न० १७. किपिकर्ता सभी श्री बीहरजी। भाषा हिन्दी संस्कृत। पत्र संस्था ४०४. साइज ६x४ इस्त्र। सिपि संबन शाके १६७१ गृटके में पूजा, स्तीत्र श्रादि का ही संग्रद है।

गुटका न॰ १८. लिपिकर्ता श्रज्ञात । पत्र संख्या १६. साइज ८४४ इखा । प्रति शचीन है । गुटके में भक्तमर. कल्यामा मन्दिर स्तोत्र हे । महाकवि बनारसीटास का कल्यामा मन्दिर स्तात्र है ।

# ४६ गोम्मटसार जीवकाएड सटीक।

रचियता नेमिचन्द्रःचार्य । टीकाकार श्रज्ञात । भाषा प्राकृत । सस्कृत पत्र सख्या ६२. साइज १२xx॥ इक्ष । प्रारम्भ मे संस्कृत मे प्रारम्भिक श्राचार्यों का परिचय दिया गया है । जीवकाएड के प्रथम श्राच्याय पर ही संस्कृत में विशाद रूप से टीका की गयी है ।

### ४७ गोम्मटमार जीवकएडभाषा ।

भाव कार पंठ टोडरमलजी। भाषा हिन्दी गद्य। पत्र सख्या ४०१ लाइज ११४७ इक्क । कर्णाटक लिपि से टीका लिखी गयी है। प्रारम्भ मे टीकाकार ने श्रपना विस्तृत पश्चिय दिया है।

प्रति नं ०२. पत्र सस्या ४६४ साउत ११४७ इच्चा केवत ४०२ से ४६४ तक के प्रष्ठ है। यह कर्मकाइ की प्रति है।

# ४= गोम्मटसार मोषा।

भाषाकार पंडित टोडरमनजी। भाषा हिन्दी गद्य पत्र संख्या ६६४. साहज १३४८॥ लिपि स्थान १८८२. पंडित घासीरामजी के पढ़ने के लिये उक प्रन्थ की प्रति लिपि की किरी। प्रति पूर्ण है। लिरी पट एन्टर है।

# ४६ गोम्मटमार बृत्ति ।

भाज सन्द्वत-प्राकृत । पत्र संख्या २४४, साइज ११॥४४ो इक्का । याथाओं की संस्कृत में टीका है । क्तिंव संत्र १७४४, लिपि स्थान श्री संप्रामपुर । १४७ से १८६ तक के पृष्ठ नहीं है ।

#### घ

### ५० घंटाकर्ग कल्प ।

रचयिता श्रक्कात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १६ साइज ६×५ इक्का । प्रांत जीर्गा हो गयी है । प्रांत न०२ पत्र संख्या ४, साइज १०८४ इक्का । संस्कृत से हिन्दी में अनुवाद है । लिपि संवत् १८८६ ।

#### 7

# ४१ चतुर्गति वर्गान ।

र्चायना श्रज्ञत । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या =. साइज Exy इश्च । गोम्मद्रसार मुसाचार श्रादि शास्त्री क श्रावार पर चारों गतियों के मुख दुख का वर्णन किया गया है।

# पर चत्रभंगी वर्णन।

रचियता श्रकात । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र सख्या २१३. प्रति श्रपूर्ण है प्रष्ठ संख्या २००० से २१२. तक के गुरु नहीं है । गुरुका म० २ ।

# ४३ चतुर्दशी स्तीत्र ।

भाष कार श्रो रतनलाल । भाषा हिन्दी परा । पत्र संख्या २२, साडज १२४० इन्द्र । लिपि संवत् १६८६ प्रति नवीन है । लिखावट सुन्दर है ।

५४ चतुर्विशति जिन पूजा।

्राप्ता । राज्यां रूपा । रचियता श्री वस्त्रावरसिंह । भाषा हिन्दी । पत्र सस्या ६७ साइज ११x६ दर्श्व । निर्पि संवत् १६२३ जेठ बुदि ३. प्रति जीगाविश्या में है । अन्त मे कवि ने अपना श्रच्छा परिचय दिया है रचना संवत् १८६२ <u>है</u> ।,ू-प्रति नं० २. पत्र संख्या ६६ माइज १२४७ इख्न लिपि संवत १६०७ प्रथम पृष्ट नहीं है।

४५ चतुर्विंशति जिन पुजा ।

रचियता कांववर श्री वृन्दावन । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४४ साइच १२४= इख्न । लिपि सवत १६२२. अन्त में लिपि कत्ता ने अपना परिचय दिया है। प्रति पूर्ण है। लिखावट सुन्दर है।

प्रति न० २ पत्र संख्या ४७. साइज ११४७ इक्का। लिपि संवत् १६३४ ११ वा प्रव नहीं है। प्रति नं० ३. पत्र संख्या ४४ साइज १२४४॥ इक्का लिपि सकत् १८८८ लिपि स्थान जरपुर। लिपिकत्ती वसतरावजी।

# ४६ चतुर्विशित जिन पूजा।

रचियता श्री सेवाराम । भाषा ह्रिन्दी । पत्र संख्या ४४, साइज धा×४॥ इक्का रचना सर्वन् १८४४. लिपि संत्रत् १८७१. प्रति पूर्ण है। र्कात्र ने श्रन्त में स्रपना परिचय भी दिया है।

प्रति न० २ पत्र सख्या ४२ साइज ११॥×५ इख्न । प्रति पूर्ण है । लिखाबट सुन्दर है ।

# ५७ चतुर्वि शति जिन पूजा ।

रचियता ब्रुज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४२, साइज १०१४४॥ इञ्च । प्रथम पृष्ट नहीं है । भ षा मुन्दर तथा सरल है।

# ¥= चतुर्वि'शित जिन स्तुति सटीक ।

भाषा संस्कृत। पत्र सख्या ४१. साइज १०॥×४॥ दख्य। वर्तमान चौबीम तीथेकरी की स्तुति है तथा उसकी बृहद टीका भी है।

# प्रह चतुर्विंशति पूजा।

रचीयता श्री चौ० रामचन्द्र । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६४. साइज १०×६।। इन्ना । लिपि संवत १८४४. लिपि कर्त्ता प० मित्रलालजा। प्रति पूर्ण है।

प्रति न० पत्र सख्या ६४. साइज १०४७ इख्र । लिपि संवत् १६३४. प्रति पर्गा है ।

### ६० चंदना चरित्र ।

रचिता श्राचार्प शुभचन्द्र । भाषा सम्कृत । पत्र सख्या ३२. साइज १०xx।। इस्त्र । स्तिपि सवत् १=३१. भट्टारक श्री सुरेन्द्रहीत्ति ने घश्व का प्रतिलिप बनायी है।

### ६१ चंद्रप्रभकाध्य।

रचियता श्री वीरनन्दि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४४ माइज १०॥४४ २ छ । प्रांत नवीन है । लिखावट मुन्दर है ।

प्रत न० पत्र सस्या ६३ साइज १०x४॥ इक्का प्रति प्राचीन है।

### ६.१ चरचमार ।

रचियता पंडित शिवर्जालालजी । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र संख्या ४३६ साउन १०॥x४॥ उस्त्र । प्रत्यक प्रष्ठ पर १० प्रक्तिया है तथा प्रति पाक्त सं २४-२० यक्ता । प्रति विशेष प्राचीन नहीं है ।

### ६२ चरचाशतक।

भाषाकार श्री द्याननरायजी। भाषा हिन्दा। पत्र सख्या ४२२ साइज १०॥ ७॥ इन्त्र । प्रत्ये ६ प्रष्ट पर १२ पिक्तया तथा प्रति पिक्त मे २८-३२ ब्राजर। मध्य भाग क कुछ पत्र गल गये हे । चन। संवत् १८४२. लिपि राजन ६२७ श्री विहासीलाल के सुपुत्र श्री ही रालाल के पढ़ने के लिये ब्रन्थ की प्रतिलिपि नेय्यार विश्वारी।

प्रांत न०२ पत्र सख्या ४४. साइज ७४. इळा। तिर्ाप संवत १६४६।

### ६३ दरचाममाधान।

रवियम ५० मृघरदासजी। भाषा हिन्दी , पत्र सख्या ४० साइज १२×६॥ दञ्ज। लिपी संबन् १८० प्रत्य के अन्त में भाषानार न अपना परिचय भा दे जला है।

### ६४ चाराकपनीति शास्त्र ।

िलिप क्षित्री विद्यार्थी जीवराम । पत्र सख्या २७ साइज ६x४ इज्ञा (लिप समन् १८६०. केवल हितीय श्राप्य य से लेकर श्रष्टम श्रद्याय तक है।

प्रति न् २ पृष्ठ सर्ग १६ साइज ७×०॥ इख्न । केवल नास्म अन्याय है । प्रति न ३ पत्र सस्या १६ साइज १०×४॥ इख्ने प्रति अपूर्ण है ।

### ६५ चिन्तामणि पत्र।

रचियता प० डामोदर । भाषा सरकृत । प्रमु सम्ब्या १६ साइज १०x४ टब्स । विषय्-मंत्र शाःत्र । श्रजेन सत्र शास्त्र है ।

# ६६ चांबीम ठागा।

रचियता श्री नेमिचन्द्र(चार्य । भाषा प्राकृत । पत्र संख्या ३६ साउज १०४४ द्रश्च । लिपि संत्रत्

### \* श्री महावीर शास्त्र भडार के मन्ध \*

१८४७ भट्टारक श्री सुरेंद्र कीर्त्ति ने अन्य की प्रतिलिपि बनायी। प्रति सटीक है। कठिन शब्दों का अर्थ संस्कृत में देरखा है।

ज

# ६७ जगसुन्दरी प्रयोगमाला।

रचयितः श्रा मुनि यशः कीर्ति । भाषा श्रपभ्रशः । पत्र संख्या ११२ साइज ११×४ इक्कः । विषय वैद्यकः ।

# ६ = जम्बुद्वीप प्रजन्ति ।

रचियता-स्रज्ञात भाषा सस्कृत। प्रष्ठ सम्ब्या २०. साइज ११॥×४॥ इस्त्र प्रत्येक प्रष्ठ पर १४ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ४६,४० श्रक्षर। लिपि सबन १४६२ माह सुदी १४. लिपि कना ने प्रशिष्ट लिखी है। लिपि स्थान तक्तकगढ़। लिति कर्त्ता ने सोल की वंशोत्पन्न राज सेहुबदेव के राज्य का उल्लेख किया है।

# ६६ जम्बूस्रामीवरित्र ।

रचियता ब्रह्म श्री जिनदास । भाषा संस्कृत । एष्ठ संख्या १०६ साइज ११xx॥ इख्रा लिपि सवन १६३०. लिपि स्थान जयपुर । प्रन्थकर्त्ता खाँर लिपिकार दोनों ही के द्वारा की प्रशस्तिया लिखा हुई है। प्रति पूर्ण है।

प्रति न० २. पत्र संख्या २०६. साइज १०॥४४ इब्ब । लिपि सवत १६६२. लिपि कसी ने आमेर के महाराजा मानसिंह का उल्लेख किया गया है । अन्तिम प्रष्ट नहीं है ।

### ७० जलयात्राविधि।

पत्र संख्या २ भाषा संस्कृत । साइज ११॥×४ ३९व । प्रति प्राचीन है ।

# ७१ जातककर्मपद्धति ।

रचिता श्री श्रीपति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४. साइज धा×४॥ इख्र । तिर्पि संवत् १६३७. प्रति न० २, पत्र संख्या ६ साइज धा×४॥ इख्र । तिर्पि संवत् १६४४.

# ७२ जिनांतर।

लिपिकत्ता पं० वितामणी । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६. लिपि संवत १७०८. विषय तीर्थकरों के समयान्तर स्थादि वा वर्णन किया ।

# ७३ जिनबिंव प्रवेशविधि।

भाषा संस्कृत । पत्र सस्त्या १, माइज १०४४ इक्क । उक्त विचि प्रतिष्ठापाठ में से ली गयी है । प्रति नं० २. पृष्ठ मंग्न्या ११ साइज १०८८ इक्क । प्रति पूर्ण है । विम्य प्रतिष्ठा विचि भो है ।

### ७४ जिनयज्ञकल्प।

रचियता महा पहित आशाचर। भाषा संस्कृत। पत्र सहया १३४ साउज ११४४ इन्छ। लिपि स्वत १४६४ सावरा मुदी ६ लिपि कत्ती ने एक अन्छी प्रशास्त लिस्री है। महलाचार्य श्री धमचन्द्र के पढने के लिये प्रस्थ की प्रतिलिपि गयी। प्रति की जीर्णावस्था में है।

प्रति नं ० २. पत्र संख्या ६६ साइज ११॥×४॥ इख्न । लिपि संवत् १६१० म् **इलाचार्य श्री** धार्यचन्द्र के शिष्य श्री नेमिचन्द्राचाय ने प्रनथ की प्रतिलिपि बनायी ।

# ७५ जीवनधर चरित्र ।

• विश्वता भट्टारक ी शुभवन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था १२४. साइज १२॥४६ इस्त्र । लिपि सवन् १८६२. प्रशस्ति है ।

# ७६ जैनलांकाद्वारक तत्वदीपक ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य। पत्र संख्या २१. साइज १२×६ डख्न । विषय-धार्मिक । प्रति नवीन है ।

# ७७ जैनविवाहविधि ।

रचित्रता पहित तुलसीराम । भाषा हिन्दी । पत्र सस्या १७ । भाइज १२×४॥ इख्र । पंडितजी ने लिखा है कि विवाह विधि का अन्य जेनाजैन विधियों को देखने के ख़ान बनाया गया है ।

# ७= जैनविवाहविधि।

रचित्ता श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पृष्ठ सख्या ७२ साइज ६x४ इक्क । प्रति सुन्दर है । जिल्द वधी हुई है ।

प्रति न० २ पत्र सस्या ६ साइज ११॥:x३॥ इक्क । त्रिवाह बिधि सत्तेप म है ।

# ७६ जैनशान्तिमंत्र ।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या प्र माइज १०॥x ? इक्का । प्रति पूर्ण है । श्रान्तम पृष्ठ के एक अत्य पर पर कुछ कार्यज चिपका हुआ है ।

# ८० जैन मिद्धान्त उद्धरण ।

समहकर्ता अज्ञास । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १७. साइज १०॥×४ इख्र । अजन मन्थों में जैन मिद्धान्त के उद्धरणों को दिखलाया गया है।

# ८१ ज्योतिषमारमंग्रह ।

रचियता श्री मुंचादित्य । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ८. साइज १९xश। इक्का । लिपि संवत १८३८. लिपिकर्त्ता भट्टारक श्री मुरेद्रकीर्ति ।

### ण

# चर गमोकार पूजोद्यापन ।

रचियता श्री श्रद्धामा । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४ साइज ११x४ इख्र । प्रशस्ति दी हुई है ।

#### त

# ८३ त÷वोर्थस्त्र ।

रचियता श्री अमाम्बामी । भाषा संस्कृत । भट्टारक श्री देवेन्द्रकोत्ति ने उक्त शास्त्र की प्रति लिपि बनायी । प्रति सुनहरी अस्रो में लिखी हुई है। शास्त्र के दोनों ओर के कागजी पर सुन्दर दुनों क चित्र भी हैं।

### ⊏४ तच्वार्थयत्र भाषा ।

भापिकार श्रज्ञात। पत्र संख्या ७२. माइज ११×४ टब्बः। प्रत्येक पृष्ठ पर ११ ५ किया तथा प्रति पक्ति मे ३३–३६ श्रज्ञर। भाषा सरल तथा सुन्दर है। लिपि सबन् १६१२ आमोज वृदी १ लिपि वन्सा पर्राज्ञनगराम।

प्रति न० २ पत्र सम्या ६०, साइज १०॥×६॥ उद्ध । प्रति नवीन है । निर्ाप सबत् १६७४ ।

# ≈५ तऱ्वार्थस्यवृति ।

वृत्तिकार श्री श्रतमागर । भाषा संस्कृत । पत्र मख्या २६१ साइज ११॥×५॥ इख्र । प्रत्ये र प्रत्ये र

प्रति न०२ पत्र संख्या ४४ साउन १०॥×५ इख्र । प्रति धपूर्ण है। पचम अध्याय तक इं मध है।

# द्ध त<sub>च्यार्थस्यवृति ।</sub>

र्श्विकार श्री योगदेव। भाषा संस्कृत। पत्र संस्य =२. साइज ११॥xx इक्क्का सूत्रों का अर्थ सरत

#### \* PART THROUGH BANG \*

स कृत भाषा में दे रखा है। प्रति प्राचीन है। ऋग्त में वृत्तिकार ने अपना प्रिचय भी दे रखा है। श्रीत नं २ वृत्तिकार महारक श्री साकताभीत्ति। प्रत्न सख्या ७४, साक्क ११॥४॥ इखा। तिप्री

सवत १⊏३० अस्टिक पश्चों में सुनों का व्यर्थ दे बसा है।

### ८७ तत्त्वज्ञान तम्भिगी।

•चियता भट्टारक श्री ज्ञान भूषण । भाषा संस्कृत । यत्र संख्या २८ साइज १०॥×६॥ इक्का जिपि संज्ञत १८०७, लिपि स्थान उदयपुर ।

# ८८ तीर्थंबंदना ।

आपा हिन्दी । पत्र संख्या ४ माज ६×६ डेजा ायः सभी तीर्थी क !स्तवन किया गया है। दर्द नीर्थकरस्तोत्र ।

''' ं भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २ साइज १०॥×४ इखा विपि सँवत १६१६ ।

### ६० तेरह द्वीच पूजा ।

्चियता श्रक्कात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २६४ साइज १०१०४४॥ इख्र । लिपि संवत् १६२४, बिलिप कर्ता नन्दराम । लिपि स्थान क्रायपुर । प्रति नवीन है ।

# द

### रु१ दत्तात्रययंत्र ।

भाषा संस्कृत पत्र संख्या ३६, सहजह×३ इक्र । प्रति पूर्ण है । विषय-मंत्र शा-शास्त्र है ।

# · २ दंडक की चौपई।

्षाकार पञ्दोत्ततसम्। भाषा हिन्दी । पत्र संस्था ६० साइज ३.॥४४ इक्षा । प्रति नवीन **६** श्चन्तिस पत्र पत्र एक कागज चिपका हुआ है ।

# हे ३ दर्शनकथा।

रचियता ५० भारमल्ला। भाषा हिन्दी पद्म। पत्र साख्या २४ साउज १२४=॥ इक्का। प्रति नवीन है। लिपि सुन्दर है।

### '१४ दशलच्या कथा।'

रचामना श्री लोकसेन । मत्या सम्झत । पत्र संख्या ११. साइज १०४४ इख्न । लिवि संवत् १८६० ।

### # श्री महाबीर शास्त्र भंडार के प्रन्थ #

### ६५ द्रव्य मंत्रह मटीका

टीकाकार श्री ब्रह्मदेव । भोषा संस्कृत । पत्र संख्या ६३. साडज १२×४॥ इक्का १ प्रस्वेक पृष्ठ पर १२ पिक्तिया तथा प्रति पिक्त मे ३६-४० श्राज्ञर । प्रति जाचीन पूर्ण है ।

### ह६ दान कथा।

रचियता पर भारमल । भाषा हिन्हो पद्य । पत्र सम्हा ४४. माइज १००% इस्त्र । प्रती नवीन है ।

#### ध

# ६७ धन्यकुमारचरित्र।

रचायता भट्टारक श्री सकलकीर्त्ति । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ४० साइज १२×४॥ इस्र । प्रति पृर्ग् तथा सुन्दर है ।

प्रति न० २ पत्र सस्या ४७. साइन मार्था। इस्न । प्रति अपूर्ण है।

# ८८ धन्यकुम रचरित्र।

मृत्तकत्ती ब्रह्मनीमदत्त । भाषा कर्ता श्री खुशालचन्द । भाषा—हिन्दी ( पदा ) । पत्र संख्या ४७ साइज १९४४।। इन्न । प्रत्येक प्रष्ठ पर १० पक्तिया नया प्रति पिक्त में २८-३२ श्राह्म । भाषा भरत श्रीर श्राच्छो है । अन्त में भाषाकर ने श्रपना परिचय भा दे रखा है । सम्भूगो पद्म मख्या ८३६ है ।

# ६६ धर्मकु दिल मापा।

भाषाकका भी बातमुकुन्द । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र संख्या ४०. साइज १०४⊏ इक्क । रचना सवन १६२९. किपि सबन् १६३० ।

# १०० धर्मचरचा वर्णन।

रचियता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी , गद्य ) पत्र संख्या २०. साइज १०॥४४ इद्ध । विषय धार्मिक चर्चाश्रों का वर्णन । लिपि सवत १६२२. भाषा विशेष श्रद्धी नहीं है ।

# १०१ धर्म चक्रपूजनांवधान।

रचियता भी यशोनिन्द्रपूरि । माधा संस्कृत । पत्र सख्या २४. माइज ११×४॥ इक्क्रा प्रति पूर्ण तथा सुन्दर है । श्रन्त में काचार्य धम भूषण को नमस्कार किया गया है ।

प्रति नंव २. पत्र संख्या १७. साइज ११×४॥ इख्न । प्रति पूर्ण तथा सुन्दर है ।

# १०२ धर्मपरीचा।

रचयिता श्री जगदत्त गौड । भाषा हिन्दी । पत्र सक्त्या १२४. साइज ६॥४६ इ**छ** । रचना स्थान धामपुर । प्रति नवीन है ।

# १०३ धर्मपरीचा भाषा ।

रचिता श्रो मनोहरलाल । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र सख्या = । मादज ११×५ इस्त्र । लिपि संबत् । १=७६ भाषाकत्ता ने एक बृहन प्रशस्ति दे रखी है ।

# १०४ धर्मप्रवाध ।

रचियत। श्राह्मत । भाषा हिन्दो गद्य । पत्र सख्य २८. माइज ६×४॥ इख्र । विषय-स्याहा साह्यतः का समर्थनः। श्रानेक जैनाजैन मन्यों के उदाहरणों द्वप्र यह सिद्ध किया है कि स्पान्त सिद्धान्त थे। अपनाना कल्यामा मार्ग को पर हना है। भाषा श्रच्छी है। प्रति प्राचीन मालूम देती है। लिपि सबत १६१३, प्रथम पृष्ठ नहीं है।

### १०५ धमप्रश्लोत्तर श्रावकाचार ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या - प्तः माइज १०॥४४ इस्र । ऋोक संख्या १४००। लिपि संबत १६४४ ।

### १०६ धर्मरत्नाकर।

रचियता श्री जयसन सूरि । भाषा संस्कृत । पत्र संस्या १४३, साइज ११×४ इक्क प्रशस्ति है।

# १०७ धर्मशर्माम्युद्यं सटीक ।

टीकाकार पंडित यश.कीचि। भाषा संस्कृत। पत्र सख्या २२६. प्रारम्भ के १४६ प्रष्ठ नहीं है। अन्तिम प्रष्ठ नहीं हैं।

प्रति न० २, पत्र संख्या २१६. साइज ११x४ इक्ट । प्रति पूर्ण तथा प्राचीन है। टीका का नाम संदेह ध्वातदीपिका।

# १०८ धर्मसार ।

रचियता श्री पहित शिरोमिणिदास । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६६. साइज १०४४॥ इक्ष्म । रचना सवन १७३२. लिपि संवत् १६१७. दशघर्मी के श्रातिरक्त श्रन्य निद्धान्तीं का भी वर्णन है। प्रति पूर्ण है। लिखावट सुन्दर है।

# १०६ धर्मोपदेश आवकाचार।

रचियता ब्रह्म श्री नेमिद्ता । भाषा स्स्कृत । पत्र सख्या ३०, साइज १०। x४।। इक्का । जिपि सदत १७४= हि पिस्थान मालपुरा ।

#### न

# ११० नंदीश्ववरवृहत्पूना ।

रचियता श्रक्षात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १६७. साइज १०४५ इख्र । प्रति अपूर्ण है । प्रारम्भ और अन्त के पृष्ठ नहीं है ।

# १११ नयचक्रवृति ।

वृत्तिकार भट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्ति। भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ४२, साइ ज १२×६ दश्च । श्रीत पूर्ण है ।

### ११२ नगग्रहपूजा ।

रचियता श्रक्षात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६. साइज १९॥×१॥ इख । पूजा मे काम श्राने वाली सामग्री को सूची भी दे रखी है । नवमहों का एक चित्र भी है ।

# ११३ नवग्रहपूजा विधान ।

रचायता श्रह्मात । भाषा हिन्दी । पृष्ठ संस्था १२. साइज १०॥x०॥ इख्र । प्रति पूर्ण है ।

# ११४ नागकुमार पंचमीकथा ।

रचियता श्री महिषेग्रस्रि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १६. साइज १०। अक्षा इस्त्र ।

### ११४ नागश्री की कथा।

रचियता ब्रह्म श्री नेमिद्ता। भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४. साइज ११४४ इख्र । लिपि संवत्ता १८७३, रात्रिभो नन स्याग का उदाहरण है ।

# १'६ नामाविल ।

रचियता श्री घर्नजय । भाषा संस्कृत । पृष्ठ संख्या २७. साइज ६x४ इक्क । जिपि संवस् १८०४ विषयं-शब्दकोष ।

प्रति नं ० २, पत्र संख्या ३७. साइज ११॥xk इक्ष । प्रति अपृर्णे है ।

# ११७ न्यायदीपिका ।

रचियता धर्मभूषणाचार्य। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या ३१. साइज १०४४ इन्छ। लिपि संवत् १७१३. लिपिस्थान जयपुर।

प्रति नं० २, पत्र सन्त्या ६७, साइज ११॥×४ इख्र । प्रति नवीन है। श्रक्तर बहुत मोटे २ जिखे हुये हैं।

# ११८ निशिभोजनकथा।

र० वं भूरामल । भाषा हिन्दी । पत्र सख्या २० गइज १४४॥ इक्क । लिपि संवत् १६४६ विस्वावट सुन्दर है ।

प्रति नं० २. पत्र संख्या १७. साइज १०॥×४॥ इस्त्र ।

# ११६ नीतिसार।

रणिण श्री इन्द्रनिन्द् । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४. साइज (०॥×४॥ इक्क । प्रन्थ अभी तक ऋणकारित है ।

# १२० नेमिनाथपुराता।

रचिता ब्रह्म श्री नेमिद्दन । भाषा संस्कृत । ८.४ संख्या १७४ साइज १०४%। इ**श्च । प्रत्येक पृष्ठ** पर ११ पॅक्तिया तथा प्रति पंक्ति में ३४-३८ श्रह्मर । प्रत्येकस्यां तथा लिपिकसां दोनों ने ही प्रशस्ति लिखी है । लिपिकसां ने त'न पृष्ठ की प्रशस्ति लिखी है । लिपि संवत १७०३ फागुएए मुद्दी पचमी ।

प्रति न० २ पत्र संख्या १४४. साइज ११x४ इक्क । लिपि सवस १८६८ लिपि कर्ची पं० उदयताल ।

### १२१ नेमीश्वर गीत ।

रचियता श्री वल्हत । भाषा श्रपभ्रंश । पत्र संख्या १४, साइज १०×४)। इञ्च । लिपि सवत् १६४०, रवना प्राचीन है । भाषा हिन्दी से बहुत कुछ मिलती जुलती है ।

q

# १२२ पद मंग्रह।

इम सप्रह में निग्न रचनायें हैं-

- (१) वीर भजनावित । रचियता श्री देवचन्द्र । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६. साइज ६।। 🗷 इस्त्र ।
- (२) श्रद्धाई रासा । रचियता श्री विनयकीर्त्ति । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४, साइज ६x४ इक्क्स । लिपि कर्त्ता श्रातरलाल ।

- (३) राजुल पञ्चीस । रचयि ॥ विनोदीलाल । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ११. साइज ६×४ इख्र । क्षिपि कर्ता यति गुमलीराम ।
- (४) तीन स्तृति । भाषा हिन्दी । पत्र सख्या ८.
- (४) षट्रस व्रत कथा। भाषा हिन्दी। पत्र संख्या ४
- (६) नन्क दु.स्व वर्णन । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ४. साइज ६×४ इश्व ।
- (७) चौबीस बोल। भाषा हिन्दी। पत्र संख्या ४. लिपिक्ती पं० वस्तराम।
- (=) कपट पच्ची । स्विपता श्री सत्यचन्द्र । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १
- (६) उपदेश पच्ची श्री । भाषा हिन्दी । पत्र संख्य ३
- (१०) सुभाषित दोहा। भाषा हिन्दी। पत्र संख्या ३, पत्र संख्या ७४.
- (११) नौरत्त । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ३ साइज ६×४ इक्न ।
- (१२) प्रतिमा बहत्तरी । भाषा हिन्दी । पत्र सख्या १३, रचियता पं० शूलराम । रचना सवत् १८०२
- (१३) साधु बंदना । रचयिता महाकवि बनारसीदास । पत्र संख्या १०
- (१४) शिचा पर । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या १०. साइज =x3|| इञ्च ।
- (१४) त्रयोदशमार्गी रासा। रचियता श्री वर्मसागर। भाषा हिन्दी। पत्र संख्या १० लिपि कत्तां श्री गंगावक्स। भाषा सुन्दर है।

### १२३ पद्मनन्दि आवकाचार।

चित्रा श्री पद्मनन्दि । भाषा संख्या । पत्र सख्या ७१, साइज ११×४ इक्का ! र्लिप संबन् १४८६. प्रशस्ति है ।

# १२४ पद्मपुरास भाषा ।

भाषाकार पंo दें।लतरामजी । भाषा दिन्दी गद्य । पत्र सख्या ४३३. साइज रूर×७ इ**छ** । रचना संवत् १=२३. लिपि संवत् १६७२. प्रारम्भ के ३६= पृष्ठ नहीं है ।

### १२४ पदापुराण ।

रचियता श्री रिविषेणाचार्य। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या = १=. साइज १६×६ इक्का किषि सवत् १७४७. प्रशस्ति है। पत्र २०० से ४०० तक नहीं है।

प्रात नं० २. पत्र संख्या ४८६. साइज ११४४ इक्क । लिपि सवत् १६६८ माघ बुदी तेरस । प्रति सदीक है। प्रति न० ३. पत्र सस्या ⊏२६ साइज १०×४ इछ । रचियता ब्रह्म श्री जिसदास । लिपि संवत् १६१२ प्रशस्ति है । उक्त पुरास दो वेष्टनों से बचा हुआ है ।

# - १२६ पद्मपुरागा।

भाषाकार अज्ञात । भाषा दिन्दो गद्य । पत्र सस्या २०६ साउज ११॥×५॥ इञ्च । पत्येक पृष्ठ पर १४ पिकचा तथा प्री पिक मे ४३-४६ अज्ञर । प्रति अपूर्ण हे । २० ये पर्व से आगे नहीं है ।

प्रति नं ः पत्र सख्या ४४७. साइज १०॥४५॥ इखा प्रति ऋपूण है।

# १२७ पद्मावती स्टोन ।

र विजिता श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पृष्ठ सख्या ३, साइज १०४४ इक्का । पश्च सन् पा े प्रति न० २, पत्र सख्या ४, साइज १०॥४४॥ इक्का । बतापन का विधि भी दे रखी है ।

#### १२८ परमात्म×काश ।

रचियता श्राचार्य श्री योगीन्द्रदेश । गापा प्राकृत । पृष्ठ सम्या २७ साइज १०x४॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर = ५क्तिया तथा प्रति पक्ति मे ३४-३= श्रज्ञर । लिपि संवन १६२० कार्त्तिक सुत्रो १२ वृहस्पतिवार । श्राचाय श्री हेमकात्ति के सदुपदेश से संठ भोजाणी के पढने क लिय ज्योतिपार्च श्री महंश ने प्रस्य की प्रतिलिधि बनायी । प्रस्थ पूर्ण तथा सुन्दर है ।

### १२६ परमात्म प्रकाशः

भ पाकार—७० दौलतरामजी । पत्र सन्धा २८६. साइज १०॥×४ इक्का । १० त्येक १८ पर्यक्त १८ प्रमालक्त १८ पर्यक्त १८ प्रमालक्त १८ प्रम

र्रीत नं० २, साइज ११॥×≈ इक्ष्म । पत्र संख्या १३३. लिपि सवन १६**१३.** लिपि स्थान–जयपुर । श्री भनजी पाटणा साली वा**लों ने** उक्त मन्थ की प्रतिलिपि बनवायी ।

# १३० पंचकल्याण ।

रचिंबता मट्टारक श्री सुरेन्द्रकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २६ साइज १०॥×४॥ इख्न ।

# १३१ पंचपरमेष्ठि पूजा।

रचियता श्री यशोनिन्द । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४६. साइज ११॥×५॥ इक्क्र । लिपि सेवत १८६८ प्रशस्ति है ।

प्रति न० २ पत्र संख्या ३४. साइज १०॥×४ इक्ष । लिपि संवत् १६२०

# १३२ पंचम रोहिसी पूजा।

रचिता श्री केशवसेन । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६. माइज ११॥xx॥ इख्र । लिपि संवन् १८३६. लिपिकचो भट्टारक सुरेन्द्र कीर्ति ।

# १३३ पंचमास चतुर्दशी व्रतोद्यापन ।

रचियता भट्टारक श्री सुरॅं द्रकीति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४ माइज १०॥x४ इख्र ।

# १३४ पंत्रम्बीहनुमानकवच ।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २ संदित्तं १४×०। इख्र । विषय-सन्त्र शास्त्र । प्रति पूर्ण है ।

# १३५ पंचन्तवनाव वरि।

लिपिकर्त्ता श्री जेठमन । भोषा संस्कृत । पत्र सख्या ३५ सः ज १२०६ इक्क । लिपि स्रान् १६०६. भक्तामर, कल्याग्मन्दिर, एकीभाव, विषापहार भूपालचतु विश्वात स्तवनों का सम्रह है ।

# १३६ पचास्तिकाय ।

भाषा प्राकृत । पृष्ठ सस्या ७६ साइज १२४४ इक्का । प्रति जीगा हो चुकी है । प्रति सटीक है । प्रति न० २ पृष्ठ सस्या ४१ माइन ११४४॥ इक्का । लिपिकर्त्ता श्री चन्द्रमृशि ।

### १३७ पंचमग्रह ।

रचयिता श्रमितगत्याचार्य । भाषा सम्कृत । पत्र सस्या ६६. साइज ११x४॥ इच्च । लिपि संवत्त १४०७ लिपिस्थान गोपाचलदुर्ग । लिपिकत्ता ने महागाजाधिराज श्री द्वागरसिंह का उल्लेख किया है। प्र'त पूर्ण है।

# १३८ प्रवीधसार ।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३१. साइज ६×३॥ इक्क । विषय-श्रीवकाचार । प्रति पूर्ण है।

#### १३६ प्रतापकाव्य।

रचियता भट्टारक श्री शकदेव । भाषा संस्कृत । पृष्ठ सरूपा ११६, साइज १०×४ ३ छा । लिख वट सुन्दर है । जिल्द व घो हुई है ।

# १४० प्रतिष्टा पाठ मामग्रो विधि।

भाषा संस्कृत । पत्र संग्या १६३ महलाचार्य श्री चन्द्रकीर्ति के उपदेश से प्रतिकिष् की गयी । प्रति में श्रमेक चित्र भी है तथा सन्त्रों के श्राकार भी दे रखे हैं ।

### १४० प्रतिष्ठामार ।

रचियता आचार्य नमुनन्दि । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २७. साइज १०॥४४ इख्र । लिपि स्वन् १४१७ जेठ बुदी ६ सोम बार । प्रति की दशा श्रन्छी है ।

# १४१ प्रद्युम्न चरित्र ।

स्विणितः श्री महासेनाचार्य । भाषा सम्छत । पत्र सख्या १०४ । साइज १०४४॥ इख्र । लिपि संवत् १४४८ जिपकत्ती मुनि रतनकीत्ति । प्रशस्ति है । दश सगे हैं ।

# १४२ प्रद्युम्नचरित्र ।

रचियता श्री मह सेनाचार्य । भाषां सम्छत । पत्र सख्य १०४. साइज ११×४॥ इख्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १० पक्तिया तथा प्रति पक्ति से ३३–३६ श्रज्ञ । सर्ग सख्या १४. लिपि सवत १४१० लिपिस्थ न टाडा । प्रत्थ पूर्ण है लेपि न जीगांवस्था में है ।

# १४३ प्रद्यास्त्र ।

र विता श्राचार्य श्री सामकीति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २१४ साइन १०॥×५ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पक्ति में ३४-३= श्रह्मर । लिप संवत १६११, प्रत्थकार तथा लिपिकार दोनों के बारा ही लिकी हुई प्रशस्तिया है । मन्थ को हालत विशेष श्रन्छी नहीं है ।

# १४४ प्रमेयरत्नमाला ।

रचियता श्री माणिक्य निन्द । भाषा सन्कृत । पत्र संख्या २६. साइज १२॥xy इक्क्र । किपि सवन् १४७१. प्रशस्ति है ।

प्रति न० २. पत्र सख्या २१. साइज ११॥x४॥ इख्र । प्रति अपूर्ण है।

### ४५ पश्लोत्तर श्रावकाचार ।

रचियता श्री बुलाकीदाम । भाग हिन्दी पद्म । पत्र मन्या १=६. साहज १००० ४ इन्न । प्री अपूर्ण है ।

### १४६ प्रश्लोत्तर शामकाचार।

रचियता भट्टारक श्री सकलकीर्त्त । भाषा संस्कृत । पत्र स या १२२. साइज ११x४ इक्का । लिपि सबत १६७२. प्रति पृश्य है । लिपिकर्त्ता द्वारा लिखी हुई प्रशस्ति है ।

# १४७ प्रायश्चित ग्रंथ ।

रचयिता श्री इंद्रनिन्द । भाषा प्राकृत । पृष्ट सङ्गा १३. साइज ११॥×४॥ इख्र । लिपि सञ्जन १८४६. लिपिस्थान जयपुर ।

# १४८ प्रायाश्चित विनिश्चय वृति ।

वृत्तिकार श्री नन्दिगुरु । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६६, साइज ४२४४ दुख्र । लिपि संवत १८२६ मन्ध्र श्वेतास्वर सम्प्रदाय का है । लिपिस्थान जयपुर । र्

# १४६ प्रायश्चित शास्त्र ।

रचयिता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७. साइज १०x४।। दख्न । पद्य संख्या ६.

# १५० प्रायश्चितविघान ।

भाषा संकृत । पत्र संख्या ७. साइज ६×४ इक्का । लिपि संवत १६४४ भट्टारक श्री महेंद्रकीर्त्ति जी ने श्रपने पहने के <sup>†</sup>लये उक्त विधान की प्रतिलिपि की थी । पश संख्या ==.

# १५१ पाएडव पुराख।

रचियता पंडित भूधरदासजी। भाषा हिन्दी पद्य। पत्र संख्या ११३. साइज १०४७॥ इख्रा। प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पंक्तिया तथा प्रति पक्ति में २६-३२ श्रह्मर। रचना संवत् १७८६ हिर्णि सवन् १६१८. प्रति पूर्णि है तथा शुद्ध है। हिर्णिक्सी श्री छीत्रस्मता। प्रशस्ति है।

### १५२ पागडव पुरामा।

रचियता श्री पं० बुलाकीदास । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र संख्या २२४. साइज ११x४॥ इक्क । लिपि सवत् १६०४. प्रति नवीन तथा सुन्दर है ।

# १४३ पार्थानाथ चरित्र।

रचियता भट्टारक श्री सकलकीर्ति। भाषा संस्कृत। पृष्ठ सस्त्या १०६ साइज १२×१॥ इखा। लिपि सवत् १८०३. लिपि स्थान जयपुर। महाराजा श्री र्श्वियोशिहजो क शासनकाल मंश्री धनराज जी ने उक्त प्रत्य की प्रतिलिपि करवायी।

# १४४ पार्खनाथ पुरामा

रचियता पर भूघरदास । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र पत्रया ६६. साइज १२xx॥ दुख । रचना संवत् १८८६ लिपि सपन् १८८६ लिपि स्थान उत्तियास । श्री रास्ति विकास की पतिलिपि करवायी ।

# १४४ पार्श्वनाथरासो ।

रचियता ब्रह्मबस्तुपाल । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ३६ साइज १०x४॥ इक्क १ रचना सवत् १६४६. प्रश्रस्ति है । प्री न ।(न ह ।

### १४६ ६६ न्थान ध्यान निरूपण भाषा ।

मत्तरत्त श्र नार्थ ग्राचन्द्र। भाषाकार श्रज्ञात। पत्र संख्या ११ साइज धा×३॥ इख्न । उक्त प्रकाण ज्ञानार्णाय में से लिया गया है।

प्रति नं० २, पत्र सख्या ३१, माइज ११×४ इब्ब । ध्यान का वर्णन सम्कृत में है। प्रति श्रपूर्ण है।

# १५७ पूर्याश्रव कथाकोप ।

रचीयता श्री रामचन्द्र मुम्श्च । भाषा संस्कृत । पत्र सरया ४० साटज ११॥×४ इखा । प्रशस्ति है । प्रति पूर्ण तथा नवीन है ।

# १५८ पुरायाम्भवकथाकाप।

भाषा हिन्दी । प्रश्न संस्था ७७. साइज ११x६६ इख्न । लिपि संवत १८४६ लिपि स्थान जयपुर ।

# १५६ पुरायाश्रव कथाकीश।

रचियता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र मख्या २८६. साइज ११॥×४॥ इञ्च । लिपि संवत् १८२८. लिपिकर्त्ता श्री चेनराम ।

# १६० पुरुपपरीचा ।

रचिंवता श्री विद्यार्पतः। भाषा संस्कृतः। पत्र संख्या ७५, साइज ११x४ ३५ । कथा साहित्य की

तरह विषय का वर्णन किया गया है। लिपि संवत १८६०. चार परिच्छेद हैं। ग्रन्थ पूर्ण है। चासक्य श्रीर राज्ञस के सन्देशों का श्रादान प्रदान किया गया है। गद्य भाषा मे होने से ग्रन्थ का विशेष महत्त्व है।

# १६१ पुरुषार्थानुशासन ।

रचियता श्री गोविन्द । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७३. साइज ११×४ इख्र । शरम्भ के तंन पृष्ठ नहीं है । प्रशस्ति तीन पृष्ठ की है ।

### र्चान्तम भाग इस प्रकार है-

इति गोबिन्द र्यचते पुरुषार्थानुष्ठामने कायस्य माथुर वंशावतंस लद्मण नामांकिते मोद्यार्थस्यान नामापष्टमोवसरः।

# १६२ पुष्पांजिल व्रतोद्यापन ।

रचियता धर्मचन्द्र के शिष्य श्री गगादास । पत्र सख्या ८, साइज ११॥×६ इक्क लिपि सवन १६६४.

# १६३ पूजा मंग्रह ।

भत्षा हिन्दी । पत्र सख्या २१. साउज ६×६॥ इच्च । श्रादिनाथ, श्राजितनाथ तथा संभवनायजी की पूजा है।

प्रति न० २ पत्र संख्या ४० साइज ६×६।। इक्का । प्रति प्राचीन है । प्रति म निम्न पृज्ञाये है ।

- १ चतुर्विशातिपाठ
- २ चन्द्रमभगुता
- ३ मल्लिनाथ पूजा

प्रति नं० ३ पत्र संख्या ४४. साइ ज १२×≈ इख्र । चनुर्विशांत जिनपूना रामचन्द्र कृत है । प्रति जीगों हो चुकी है ।

प्रति नं ४८ पत्र सख्या ४१, साइज ११॥×६ इख्र । श्रादिनाथ से नेमिनाथ नक की पूजाये हैं।

प्रति नं ० ४, पत्र सस्या ४२ सः इज ११×६ इक्का । भाषा सम्कृत । श्रादिनाथ से पार्श्वनाथ तक पूजाये है ।

प्रति नं ० ६. पत्र संख्या ४६. साइज १३॥×८॥ इख्र । भाषा हिन्दी । श्रादिनाथ से श्ररहनाथ तक की पूजाये हैं ।

# १६४ पूजा संग्रह

इस संग्रह में निम्न लिखित पूजायें हैं---

| पूजा नाम                         | भाषा    | पत्र संख्या | लिपि सवन्  |
|----------------------------------|---------|-------------|------------|
| तीर्वंदिक विघान                  | संम्कृत | ×           | १८८२       |
| श्रत्त्यनिधि पूजा                | 49      | 8           | <b>5</b> 5 |
| सूत्र पूआ                        | 37      | ÷           | ×          |
| अष्टाहिका पूना                   | 71      | <b>३</b> ६  | १६०४       |
| ब्रादशाग पूजा                    | हिन्दी  | १३          | ×          |
| रत्नत्रय पूजा                    | सस्कृत  | Ę           | ×          |
| निद्धचक पूजा                     | 99      | =           | ×          |
| र्हे <sup>च</sup> ेत्रथेंकर पूजा | 37      | 3           | i ×        |
| देवपृजा                          | हिन्दी  | 80          | ×          |
| • ह मंत्रपूजा                    | स+कृत   | Ę           | ×          |
| <b>स्द्रिपूजा</b>                | 77      | ¥           | ×          |

# १६५ पूजापाठ सग्रह।

संग्रहकत्ती अज्ञात । भाषा हिन्दी । पत्र सम्ब्या ४७. साइज १०॥४४ इख्र । प्रति श्रपूर्ण है । श्रान्यत पत्रों के श्रतिरिक्त २,४४,४६ के प्रष्ठ भी नहीं हैं ।

# १६६ पूजा सामग्री संग्रह।

लिपिकर्ता अज्ञात । पत्र संख्या ४. इम संग्रह में विविध पूजा प्रतिष्ठाओं के अवसर पर सामग्री की सूची तथा प्रमास दिया है ।

प्रति नं २ र पत्र संख्या २१. साइज १०॥×४ इ**स्त** ।

### ब

# १६७ ब्रह्मविलास ।

रचयिता भैया भगवतीदास । भाषा हिन्दी (पद्य)। पत्र संख्या १६४. साइज १२४४ इक्ष । लिपि। संबत् १६४६. प्रति पूर्ण है । लिखावट सुन्दर नहीं है ।

# १६८ बीस तीर्थंकर पूजा।

रचियता श्री छोतरदास । भाषा हिन्दी । पृष्ठ संख्या ६६, साइज १२॥४८ इख्र । लिपि सवत १६७६. प्रति नवीन है लिखावट सुन्दर है । पृजार्ये अक्षम २ हैं । बान्त में ब्रन्थकत्ती ने श्रशस्ति भी लिखी है ।

# १६८ वुत्रजनसतसई।

रचियता पंठ बुधज र । भाषा हिन्दी प्रमु सं ह्या २४. साहत्र १०॥×०॥ इस्र ।

Ħ

### १७० मगवती आराधना।

रचिता भी शिवार्य। भाषा प्राकृत। पत्र संख्या २४३ साहज १०xx। इख्न । प्रति नवीन है।

# १७१ भजनावित ।

संप्रहरूको श्री दुर्गालाल । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या ६०. साइज १२×४॥ इख्र । अनेक भजनो का सम्रह है ।

# १७२ भट्टारक पट्टावली।

पृष्ठ संख्या ६. भाषा हिन्दी । भट्टारकों की नामाबला दी हुई है । उनके भट्टारक होने का समय स्थान स्थाद का भी उल्लेख है ।

प्रति न• २. पत्र संख्या ११. साइज १०×६ इखा।

प्रति नं ० ३, पत्र सख्या ३, माइज ११×४॥ इन्छ ।

प्रति नं ७ ४, पत्र सख्या ३ साइज ११×४ इश्व।

प्रति नं ० ४. पत्र संख्या ११. साइ त १०॥ ४४ इस्त । भट्टारकों का विस्तृत परिचय दिया हुआ है।

# १७३ भक्तामर स्तोत्र वृत्ति।

वृत्तिकार ब्रह्मगयमल्ज । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३८. साइज १०॥×४ इश्च । प्रत्येक पृष्ठ १० पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३६-४० अन्तर । प्रति पूर्ण है ।

### ः ७४ भक्तामरस्तोत्र ।

प्रति सटीक है। मन्त्रों स'हत है। मन्त्रों के चित्र तथा विचि आदि सभी लिखी हुई है। पत्र संख्या २४. साइज १०।४७ इक्का तीसरे पदा से ४१ वें ददा तक है। प्रति न० २. पत्र संख्या २४. साइज ६×४ उद्धा प्रति पूर्ण है।

# १७५ मक्तामरस्तोत्र मंत्र विधि।

भाषा संस्कृत । पत्र सख्या २७ साउज ६×३॥ उछ । मंत्र बोलने वाले श्रादि सभी के लिये विधि दे स्वी है।

### १७६ भक्तामर भाषा।

भाषाकत्ती श्री नथमल । भाषा हिन्दी पद्य । ।त्र मस्या ६०. साइज ६×६ इम्रा । रचना १८२६. लिपि सवत् १८८६ प० रतनचन्द्रजो क शिष्यलाल ने प्रतिलिपि बनायी ।

# १७७ भत् दिग्शितक।

भाषाकार महाराज श्री सवाई प्रतापसिंह जी। भाषा हिन्दी पद्या पत्र संख्या ४७ साइज ४४ रा। इस्त । प्रथम 🗀 नहीं है। लिपि सपि सवत १६१७

### १७८ माव सग्रह ।

रचियता श्री वासदेव । भाषा सम्कृत । पत्र संरुत ३६. साउज १०॥xx इखा । स्निप संवत् १६१७. प्रशस्ति है।

### १७६ भावसोर सग्रह।

रचियता श्री चामु डराय। भाषा संस्कृत। पत्र संस्या ६६, साइज १०॥×४॥ इक्स। लिपि सवन् १७७२, लिपिकर्ता भट्टारक श्री देवेन्द्रकीचि। लिपिस्थान आमेर (जयपुर)

# १८० भैरव पद्मावती कल्प ।

रचिवता श्री मिल्लियेण । भाषा मन्त्रत । पत्र संख्या ४६ साइज १४४७ इख्न । प्रति सटी क है। प्रशस्ति है। विषय-मन्त्र शास्त्र । प्रथम चार पत्र नहीं है।

### म

### १८१ मदन पराजय।

रचियता श्री जिनदेव । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ६७ साइज १०×३॥ इस्त्र । प्रति पूर्ण है ।

# १८२ महापुरासा ।

रचियता पुष्पदंत । भाषा अपभ्रंश । पत्र संख्या ४६३. साइज १२×४ इस्र । लिपि सवत् १६०६.

and the second of the second o

लिपिकत्ती ने अन्त में विस्तृत प्रशस्ति दे रखी है। प्रन्थ पूर्ण है। आचार्य श्री जयकीर्त्ति ने उक्त प्रन्थ की ऽतिलिपि बनवायी।

# १८३ महापुरीया भाषा ।

भाषाकर्ता श्रहात । भाषा हिन्दी (गद्य)। पत्र संख्या ४२४. साइज १२॥×४॥ इखा । बिपि संवत् १८०३. कोटा निवासी श्री गूजरमल निगोत्या ने उक्त पुरासा की । तिलिपि करवायी।

### १८४ महीपाल चरित्र।

रचिता महाकवि श्री चारित्र भूषण् गृनि । भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ३६ साइज १०४४ इक्क । सम्पूर्ण पद्य संख्या ६६४. प्रति शुद्ध तथा सुन्दर है। प्रशस्ति है।

प्रति नं० २. पत्र संख्या ३८. साइज ११xkll इखा।

# १८५ महीपालचरित नाषा ।

भाषाकार श्री नथमन । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र सख्या ३८, माः ज १३४०॥ इख्न । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पिक्तयां तथा पत्येक पृष्ठ पर ४२-४४ ऋत्तर । प्रत्ये पूर्ण है । श्वाकार हारा चिक्तिर प्रश्लीसत है । रचना संवत् १६१८, लिपि संवत् १६८२, लिखावट सुन्द्र है ।

# १८६ महीपाल चरित्र भाषा ।

भाषाकर्त्ता सहात । भाषा हिन्दी ग्रह्म । पत्र संख्या ४३. साहज १२४८ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ६३ पं!क्तयां तथा प्रति पंक्ति में ३४-३८ अत्तर । महाकिन चारित्र भूषण द्वारा रिचत संस्कृत कायव का हिन्दी अनुवाद है । हिन्दी प्राचीन होने पर भी अच्छो है । प्रति वित्तकुक्त नवीन है ।

### १८७ मिध्यात्व निषेधन।

रचयिता महाकवि बनारसीदास । भाषा हिन्दी गद्य । पृष्ठ संख्या २८, साइज ११४६ इक्स । मिध्यात्व का अनेक उदाहराणों द्वारा खंइन किया गया है । प्रारम्भ के ८ पृक्षों का एक तरफ का भाग फटा हुआ है ।

### १८८ मृलाचार।

रचयिता श्री वृष्टि केलाचार्य । आषा श्राकृत । पत्र संख्या १४२. साइज ११×४॥ इक्क । प्रति पूर्णे है । लिखावट अच्छी है ।

# १८६ मृलाचार भाषा।

भाषाकर्ता श्री नन्दलाल श्रीर ऋषभहास । भाषा हिन्ही गृद्य । पत्र संख्या ७४२. साइज १०॥×४॥ इख्र । प्रत्येक प्रष्ठ पर ६ पक्तिया तथा प्रति पक्ति मे ३१-३४ श्रज्ञर । रचना सबत् १८८८. लिंप सबत् १६२४. भाषाकर्त्ता ने श्रपना विस्तृत परिचय दिया है । जयपुर के दीवान श्री श्रमरचन्द का भी उल्लेख किया है ।

# १८० म्लाचार प्रद्वीकः।

रचयिता श्राचार्य श्री सकलकीर्त्ति । भाषा सन्कत । पत्र सख्या १३७ माइज १२×४। लिपि संवत् १८८३, लिपिकर्त्ता ने रामपुरा के महाराजा श्री किशोरसिंह का नामोल्लेख किया है । लिपिकर्ता श्री िपटीचद् । प्रित सुन्दर है ।

#### य

### १३१ दनाधर चरित्र।

रचयिता महाकवि पुष्पवंत । भाषा ऋषभ्यंश । पत्र सम्ब्या १०८. साइज ११॥४४ इक्क । ऋषभ्यंश सं संस्कृत से भी उल्था दे रखा है ।

### १६२ यशोधर चरित्र।

रचियता श्री वासवसेन । भाषा संस्कृत । एत्र सङ्या ४६. साइज १०x४॥ इख्न । प्रति प्राचीन है ।

## १६३ यशोधर प्रदीप ।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४. साइज १०×४॥ इख्र । प्राकृत से सम्कृत में टीका है । तिपिकर्त्ता पंठ गेगा ।

# १६४ यशस्तिलक चम्प्।

रचियता महाकवि श्री सोमदेव । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३१४. साइज ११४४ इक्का । प्रति प्राचीन है ।

प्रिंग नं ० २. पत्र संख्या ४६. साइज १२x४ दखा। प्रति श्रार्ग है।

### १६५ यशोधरचित्र भाषा ।

भाषाकर्त्ता पंडित लक्ष्मीदास । भाषा हिन्दी (पद्य) । पत्र संख्या ६६, साइज १०॥४६ इस्र । रचना संबन् १७८१, भाषाकर्त्ता ने ऋषना परिचय झन्त मे लिखा है ।

#### १६६ योगवितामिंग।

रचियता भट्टारक श्रीश्रमरकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १२८ लिपि सवत् १७६२. लिपि स्थान टोक ।

# १६७ युगादिदेवम्तवन पूजा विधान ।

र चियता द्याचार्य पद्मकोत्ति । भाषा संस्कृत । पत्र स्टंस्या १०. साइज ११×४ इक्स । लिपि सवत १≍००. लिपिस्थान जिहानाचार ।

3

#### १६८ रत्नकरगढ श्रावकाचार।

रचयिता पं० श्री भीचन्द । भाषा ऋषभ्यंश । पत्र संस्या १९१ माइज ११×४ इख्न । लिपि सबन १४१६

#### १८६ रत्नकरण्ड श्रावकाचार ।

रचिता स्वामी समन्तभद्र । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या २० साइज १०xv इख्न । प्रति सटीक है । टीकाकार का नाम प्रभाचन्द है ।

प्रति नं ० २ पत्र सरव्या १३ साइज १०॥×४॥ इख्न । लिपि संवत् १६३०

# २०० स्तकाराहश्रावकाचार मार्थ ।

मृलक्ता समन्तभद्राचार्य । भाषाकार श्रज्ञान । पत्र संस्या ४६ साइज =x= लिपि सवन् १६६५

#### २०१ रसमञ्जरी।

रचियता श्री भानुदनमित्र । भाषा सम्झत । पत्र संख्या ४१. साइज ११×४ इख्र । प्रति पूर्ण है ।

#### २०२ रात्रि भोजन पन्त्याग कथा।

रचयिता ब्रह्म श्री ने(मन्त्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६४. साइज जा।×६ उख्र ।

# २०३ रामसनेही उत्पत्ति वर्णन ।

पृथ मंत्या र. भाषा हिन्दी । माइज १xx इख्र । रामसनेही साधुओं की उत्पत्ति का वर्णन है।

# २०४ रोट तीज कथा।

पत्र संख्या ४, भाषा हिन्द्। गद्य । लिपिकत्ता मुन्शीलाल जैन । लिखावट सुन्दर है ।

# २०५ शैद्रवतकथा।

रचिना श्री गृश्यि देवेन्द्रकीर्ति । सापा सम्कृत । पत्र संस्था ४ साउज १०॥x४ दश्च ।

ल

#### २०६ लग्नचांन्डका।

रचित्रता प० प्राणीनाथ । भाषा सम्कृत । पत्र सण्या २४ माटज १२x४॥ टक्क । लिपि संवत १८४२ लिपिकत्तो श्री रामचन्द्र ।

### २०७ लघुशान्तिविधान ।

रचियता प० द्यार पर । भाषा सम्कृत । पत्र सराया ११ साइज १०॥×४ छ । स्थि सव । १८७६ स्थिपिकत्तां ने प्रश्नित से सहाराजा सब ई जयसिह का उन्लेख किया है । लिपिकर्ता श्रा ने स्थास्य ।

#### < ° = लव्धिमार ।

रचियता नेमिचन्द्राचार्य । पत्र सम्या १४१ आपा प्राकृत-सम्कृत । सः च १०४५॥ इखा । जय-चवला नामक महायन्य में से लिब्बिसार के विषय को लिया गया है। गायात्रों का व्यक्त सम्कृत से अन्छ। तरह दे रखा है। प्रति नवीन है। लियि सवत् १८२३

#### २०६ लाकनिसकरमा सम ।

रचियता श्री कत्नभूषण । भाषा हिन्दी । पत्र सम्या ३१ साउज ११।×४ ० छ । प्रत्यक पृष्ठ पर ६ पिक्तिया तथा प्रति पिक्त मे ३२-३६ छजर । रचना सबत् १६२७ जिस्सिवत १७१०, छन्त मे प्रत्यकर्ता ने अपना परिवय दिया है । प्रत्य प्राचीन है , प्रत्य की होलत विशेष छन्छी नहीं है ।

व

#### २१० वज्रकुमार महामुनिकथा।

रचीयता ब्रह्म श्रा नेमिटत । भौषा सम्कृत । पत्र सम्या १६, साइज बाx६ इस्त्र ।

#### २११ वरांगचरित्र।

रचियता भट्टारक श्री बर्द्धाभानदेव । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६=. साइज १०×५ ३ छ । स्होक सख्या १३≈३ सर्ग सख्या १३ चरित्र पूण् ६ तथा सुन्दर लिखा हुआ है ।

# २१२ वसुनन्दीश्रावकाचार।

भाषाकार भट्टारक श्री देवेन्द्रकीर्ति । भाषा हिन्दी गद्य । पत्र संख्या ४२६ साइज ११×४॥ इख । प्रत्येक पृष्ठ पर ११ पक्तिया तथा प्रति पक्ति मे ३२-३४ अचर । प्रति अपूर्ण है । ४२६ से आगे के पृष्ठ नहीं हैं । भ पाकर्ता ने दौलतरामजी की बचनिका का उल्लेख किया है । भाषा स्पष्ट तथा सुन्दर है ।

प्रति नं ० २. पृष्ठ सख्या ३७४, साइज १२×४॥ इक्ष्य । प्रति अपूर्ण है ३७४ से आगे के पृष्ठ नहीं हैं । प्रति नं ० ३. संख्या ३३६ से ३४४. साइज १२×४॥ इक्ष्य । प्रस्थ का श्रान्तिम भाग है ।

# २१३ वन कथा संग्रह।

समहकत्ता अझात । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या १४ साइज १०॥४४ दृद्धा । संग्रह मे निम्न कथाये हैं—

षोडश कारण जन कथा

मेघमाला व्रत

चंदन पष्टी त्रन ,

लव्धि विभान 💃

पुरंदर विवान "

## २१४ व्रतमार मंग्रह।

संप्रह कत्तो श्रज्ञात । भाषा सम्कृत । पत्र सम्या २६ साइज १०४५ इख्न । सप्रह मे समन्त्र मद्र. प्रभाचन्द्र, यशः कीर्त्ति आद् श्राचार्यों की कृतियों का संप्रह है ।

### २१५ वत कथा कोश भाषा।

मृत कर्ता श्राचार्य श्रुतसागर । भाषाकार श्री · · · · दास । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र संख्या १३७ रचना संवत १७८७. प्रशस्ति दी हुई है । २४ कथार्य है ।

# २१६ वर्तमान चौबीसी का पाठ।

रचिता प्रविवर देवीदास। भाषा हिन्दी पत्र संख्या १०३. साइज १०४६ इक्क । विषय-पूजा पाठ। अन्तिम पत्र पर कागज चिपके हुये होने के कारण लिपि काल वगेरह पढने में नहीं आ सकते हैं।

प्रति नं० २. पत्र संख्या ६०. साइज १०४४।। इक्का रचना संवत् १८२१. पाठ कर्त्ता ने अपन्त में अपना परिचय भी देरखा है।

# २१७ बद्धीमानपुराण भाषा।

मृत्तकर्ता आचार्य सकतकीर्ति । भाषाकार अज्ञात । भाषा हिन्दी गद्य पदा । पत्र साहज ११॥×=॥ प्रत्येक प्रमुपर १४ पित्तच्या तथा ५ति पत्ति में ३६-४३ अन्तर । प्रति अपूर्ण् है । प्रति ज्यादा प्राचीन नहीं है ।

पति नं ० २ पत्र सरमा १३६ साइज १०॥×५ इक्क । लिपि सबन् १६५६ ।

# २१= वर्ड मानमहाकाव्य।

रचियता महाकवि श्री अशाग। भाषा संस्कृत, पत्र संख्या १२० साइज १०॥×१। इक्र तिष् सवत १७३६ 'डिताचार्य श्री तुलसीवास के पढ़ने के लिये आचार्य वर्ष श्री उदय भूपण ने मह काव्य की प्रति लिपि बनायी। प्रति जीर्ण हो गयी है।

#### २१६ उत्तिद्यापन श्रावकाचार।

रचियता पंडित प्रवरमन । भाषा सरकृत । पत्र संग्या ३१ साइन १८,१४४ इख्र । लिपि संबत् - १४४१, प्रशस्ति ऋपूर्ण है ।

### २२० व्रताद्यापनश्रावकविधान।

रचित्रता प० अभ्रदेव । भाषा सरकत । पत्र संख्या २० साइज ११॥×४॥ दश्च । रचना संवन् १८३६ । बन्य कर्ता ने अन्त में अपना परिचय भी दिया है ।

# २२१ वाग्महालंकार।

भाषः सम्कृत । पत्र संस्था २४. साउज १०॥४४॥ टब्ब । लिक्कि संवतः १७२४. लिपिकर्चा मुनि श्री रविभूषण् । प्रति पूर्ण् तथा नवीन है ।

#### २२२ वाम्तुपूजा।

भाषः सम्कृत । पत्र तस्य ६ साइज २०।x८ इद्घाः लिय स्वत् १७६=, विधिक्ताः श्री होद्याजा। इक्त पूजा प्रतिद्वापाठ में से ली गयी है।

#### २२३ विजयपताकायत्र ।

भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ६ साइज १४४० इखा । विषय मंत्र शास्त्र । मत्र कः चित्र सं द रखा है ।

# २२४ विदम्बग्रुखमंडन मटीक ।

पृष्ठ सस्या ६०. साइज ६॥×३॥ इख्न । प्रति पूर्ण है । लिपि संवन् १७०३. अन्नर मिटने लग गर्जे हैं तथा पढने मे नहीं आते है ।

# २२४ विद्यानुवाद।

रचिता अझात। भाषा संस्कृत। पत्र संस्था ७३. साइज १४॥४७ इख्न। प्रति अपूर्ण है। ७३ से आग के पृष्ठ नहीं हैं। विषय-सन्त्र शास्त्र।

# २२६ विद्यानुबाद पूजा समुचय ।

रचियता श्रक्कात । भाषा सम्कृत । पत्र संख्या १०४ साइज १०×४ इक्का किपि सवन १४८७ किपि कर्त्ता श्री टीला । प्रशस्ति दी हुई है । ब्रन्थ महात्मा प्रभाचन्द्र को भेट किया गया था । विषय-मन्त्र शास्त्र ।

# २२७ विमानशुद्धिपूता ।

रचिता यति श्री चन्द्रकीति। भाषा संस्कृत। पत्र संस्वा ११. साइज আং৬ इक्च। लिपि सन्त १८६०।

प्रांत न० २. पत्र सख्या १०, साइज १०॥x४ इक्का (लिपि सवन १८८२ लिखावट अरुळी है।

#### २२८ विसाहपटल ।

लिपिकत्तां प**०** रेखा। पत्र संख्या २६ भाषा सम्कृत। साइज १०४४॥ . ज्ञा लिपि संवत १७०६, लिपिस्थान चाटसू।

#### २२६ विवेक विलाम।

रचियता श्री जिनदत्त सूर्व । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १०३. साइज १०॥×४ इक्क । लिपि संजन् १७३२ प्रति जीग शीर्मा श्रवस्था से है ।

# २३ - वैद्य जीवन।

रचिता श्री लोलाम्भिराज । भाषा संस्कृत । प्रष्ठ संख्या २१. साइज ११x४ इक्क । प्रति पूर्ण् है । अभ्याय पाच है ।

भात न० २. एष्ट सम्या ३२. माइज १०४७ इश्व । प्रति पूर्ण है ।

# २३१ वैद्यमनीत्मवमाषा ।

भाषाकर्ता श्री चैनमुख। भाषा हिन्ही गृद्य। पृष्ठ सन्या २ – साइज ११x४ उद्धा कि प सवत १८२६. प्रति पूर्ण है।

# २३२ वैगाग्य मांगा माला।

रचियता ब्रह्म श्री चन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र सम्या ६ म.इज १०॥४४ उछा। पद्य सख्या ७१

# २३३ बृहदु गुर्वावलीपूजा।

रचियता श्रो स्वरू । चापा हिन्दी । पत्र संख्या ३४. साइज १०॥४४ इस्स । प्रति एरा तथा सुन्दर है।

# २३४ बृहद् शान्तिविवान ।

भाषा मन्छत । पत्र मंख्या ४६ माइज १०॥×४॥ इखः । लिपि संयत् १८८१ लिपिकत्ती ने प्रशन्ति भालित्वा है ।

#### श

### ५३४ शब्दमेदप्रकाश।

भाषा सम्कृत । पत्र सम्या २० साइज ११×४॥ इखा । तिर्पिरक्ता प० रस्तमुख । प्रति नवीन नथा पुगा है ।

# २३६ शलाका ने वेह एनिष्कामनविधि।

भाषा सम्कृत । पत्र संख्या ७ साइज ११×४ इक्का । प्रति जीर्ग्ग शीर्म हो चुकी है ।

### २३७ शांतिनाथपुराख ।

रचियता मुनि श्री श्रशम् । भाषा सम्कृतः । पत्र संख्या ६५. साइज १२×५॥ इख्नः । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पक्तिया नथा प्रति पक्ति से ३७-४२ श्रवसः । प्रति प्राचीन मिन्तु सुन्दर है । स्रोक सख्या २७३१.

# २३८ शांतिनाथपुराण ।

रचिता श्राचार्य श्रो सकलकीति । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या १७४. साइज १२४४ उछ । लिपि सबन १८४२ लिपिकर्चा पर्व विद्याध्य ।

### २३ ६ शान्तिपूजा विधान।

भाषा सम्कृत । पत्र सख्या ६. साइज १०॥×४॥ इक्का । त्रानेक दवी देवत श्री की पूजा में निमन्त्रित किया गया है तथा उनको शान्ति के लिये प्राथना को गयी है । प्रति पूर्ण है । लिखावट अन्छी है ।

#### २४० शील कथा।

रचिंचना पर भारमल । भाषा हिन्दो पद्य । पत्र संख्या ४६ माउज १०॥×५ इक्क । प्रति पूर्ण है ।

#### २४१ शीलकथा।

भाषा हिन्दी पद्या । पत्र संख्या २१. साटज १२॥×७ इख्न । लिपि सवत् १६८४ प्रति नवीन हैं। लिखावट सुन्दर है।

#### २४२ श्रावकाचार ।

रचियता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संस्ता १४ साइज १०४४॥ इन्छ । श्रावकाचार के विषय में संजेप रूप से वर्णन क्या गया है।

#### २४३ श्रावकाचार।

रचियता आचार्य अमितिगति । भाषा सम्कृत । पत्र सस्या ४० जाइज १२×४॥ इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर १४ पक्तिया तथा प्रति पंक्ति से ४४–४= अजग । लिपि सबत् १६६१ अन्य पूर्ण हैं ।

# २४४ श्रीपाल कथा।

रचियता खड़ात । भाषा हिन्दी ग्वा । पत्र सख्या ४४ साइज ११×४॥ इख्न । लिपि सबन १६२८, लिपि स्थ न जयपुर ।

### २८५ श्रीपाल चरित्र।

रचियता श्री नग्सेन। भाषा श्रापश्चश। पत्र संख्या ४१ साइज १०॥×४॥ इज्जा लिपि संवतः १४२३ लिपि स्नान गोपाचल गढ।

# २४६ श्रीपाल चिन्त्र ।

रचियता श्री कविवर परिमल्ल । भाषा हिस्ती पर्ग । पत्र संख्या ७० साइज १२।।४०।। इज्ज । सम्पूर्ण पद्म सख्या २००० प्रत्य कर्त्ता ने अन्त मे अपना परिचय लिखा है। प्रशस्ति मे अकवर के शासन बाल का भी उल्लेख किया है । प्रति नव न है । प्रति नं २ पत्र सख्या ८२. साइज १२॥×८॥ प्रति नं ०३, पत्र सख्या ८६. प्रति नवीन है।

### २४७ श्रीपात्त चरित्र।

रचियता भट्टारक श्री सकलकीत्ति । भाषा सस्कृत । पत्र सख्या ३१ साइज १०×४॥ इच्छ । सम्पूण पद्य सख्या १८०४. लिपि संबन १६४६ श्री पद्मकीत्ति क शिष्य केशव ने प्रथ की प्रतिलिपि बनवायी । प्रति पूर्ण है लेकिन जोर्णावस्था म है ।

#### २४= श्रीपाल चरित्र भाषा ।

भाषाकार श्री विनोदीलाल । भाषा हिन्दी (पद्म) पत्र संख्या ६१ साइज ११॥×४॥ इन्छ । सन्पूरे पद्म सन्या १३४४, रचना सवत १७४०. लिपि संवत् १६१६ प्रति पूर्ण है लेकिन अन्तिम पृष्ठ फटा हुन। है । प्रत्य के अन्त मे भाषाकार ने एक विस्तृत प्रशस्ति लिखी है जिसमे अपने वहा परिचय । श्रीतिक्ति तरक ल न बादशाह तथा उसके राजशासन का भी उल्लेख किया है।

#### २४१ जतम्कभ पूजा।

. लिपिस्त्री श्री मनोहर । भाषा संस्कृत । पत्र संस्या ४ साइज १८॥४४ इन्. । लिपि सपत १७८४

# २५० श्रुतमागर व्रत क्याकीय।

रचियता श्री श्रतमागराचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्यः ८८ माइज ११॥४४ इख्र । लिपि सवन १८२७ लिपिकर्त्ता पठ रायचड । २४ कथार्थ है । प्रति की श्रवस्था साधारण है ।

# २४१ श्रेशिक चरित्र।

रचियता श्री शुभचन्द्राचार्य । भाषा सम्कृत । ५त्र सन्व्या १२२. माडज ११×८ दख । लिपि मवन १६४२, प्रत्यकार तथा लिपिकार दोनों के ब्राग ही प्रशस्तिया दी हुई है । प्रत्य पूर्ण है ।

### २५२ श्रेणिक चरित्र भाषा ।

भाषाकार भट्टारक श्री विजयक्षीर्ति । भाषा हिन्दी (पद्य) । प्रष्ट संख्या ६४ साइज १२४४॥ दख्य । रचना सवत् १८२७, लिपि संवत् १८६४, प्रशस्ति दी हुई है । प्रति पूर्ण तथा सुन्दर है ।

#### B

# २५३ पट् दर्शनसम्बच्चय सटीक ।

रचियता श्री हरिभद्रसूरि । टीकाकार श्री गुण्रत्नाचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ११४. साइज

धा×६॥ इक्क । प्रत्येक प्रष्ठ पर १६ पंक्तियां तथा प्रति पक्ति मे ४०-४४ अज्ञर ।

# २५४ पट् पाहुट सटीक ।

टीकाकार श्री श्रृतसागर। पत्र संख्या १६४. साइज १०×४ इक्का । लिपि संवत् १८३१. दीवान नंदलाल ने भट्टारक श्री सुर्रेद्रकीरित जी के लिये प्रस्थ की प्रतिलिपि करवायी। लिपि स्थान—जयपुर। प्रति पूर्ण् है नथा सुन्दर है।

#### २४४ पर पाहुड ।

रचिता तुन्दवुन्दाचार्य। मापा प्राकृत। पत्र सख्या ६१. साइज १२×४॥ इस्त्र। संस्कृत मे अनुवाद भी है।

#### २४६ पाइसकारणोद्यापन पूजा ।

रचियता श्री सुमतिसागर देव । भाषा सम्कृत । पत्र सख्या १६, साइज ११×५ इख्र ।

#### स

#### २४७ सग्रहर्णा छत्र।

रचिता श्री हेमसूरि। भाषा प्राकृत। पत्र संख्या ४७. साइज ११४४।। इच्छा। लिपि सवत १७८४ प्रथ ध्वेतास्वर संप्रदाय का है। ऋनेक प्रकार के चित्रों के द्वारा स्वर्ग नरक के सिद्धान्तों को समकाया गया है।

#### २५८ समुख्यमन कथा।

रचित्रता श्रक्षात । भाषा सम्झत । पत्र संस्था ३४४. साइज द्र×६॥ प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पक्तियां तथा प्रति पक्ति मे २२-२६ श्रतर । प्रति श्रपुणं है। प्रति सटीक है। सात बदसनों पर श्रत्या व कथाये है। भाषा सुन्दर तथा सरल है।

#### २४६ सप्तब्मयन कथा।

रचित्रता श्राचाय सोमकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३०. साइज व्या×६ इद्धा । प्रति ऋपूर्ण है पन्तिम पत्र नहीं है ।

प्रति नं० २. पत्र सख्या =६. साइज ११×४॥ इन्छ।

#### २६० सप्तऋषिपूजा।

रचियता भट्टारक श्री विश्वभूषण्। भाषा संस्कृतः। पत्र संख्या २० साइज १०॥४॥ इस्तः।

#### श्रीत नवीन है।

प्रति न० २ सस्या १६. साइज १०x8।। इन्ना। प्रति पूर्ण हें । इसी पूजा की दो प्रति और हैं।

#### २६१ ममयमारमटीक ।

मृलकर्ना स्राचार्य कुन्दकुर । टीकाकार श्री श्रमृत चन्द्राचार्य । भाषा प्राकृत-संस्कृत । पत्र संस्था भेदेश साइज १२xx॥। इख्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ७ पंक्तिया तथा प्रति प्रक्ति मे ३४-३८ श्राह्मर । प्रति नयोन है । लिखावट सुरद्द है । टीका का नाम श्रातमस्थाति है ।

#### २६२ समयमार नाटक ।

रचियता महाविता बनारसीद म । भाषा हिन्दी । ण्य सक्या ७२, साहज ११॥×५॥ इख्र । किपि सबन १६२७ प्रति प्रस्त है।

प्रति त० २ पत्र सख्या ७६. साइज १२x४॥ इख्न । लिपि सवत् १७१३ साह बुदी १३

प्रति न० ३. पत्र मरूया ⊏У. साइज ६×=। इक्का। प्रति प्राचीन है। प्रथम पूष तथा ७० है ०० तक के पुत्र पुरे चीरे सुधे हैं।

अति न० ४ पत्र सस्या २६३. साइज १२॥×६॥ इक्ष्य । पद्यो का गद्य से भी भथ है। ऋतर बहुत मोटे हैं। ५२ये र पुष्ठ पर ४ पंक्तिया ही है। लिपि सबन १६१४.

प्रति नं० ४, पत्र संख्या ७८, साइज १०॥x४ इख । प्रति प्राचीन है ।

प्रति तर ६. पत्र संख्या १७१. साइज १०॥४४ इ.ज. । सस्कृत टीका की हिन्ही में प्रार्थ लिखा गया है । आषा गद्य में है । किप संबत्त १७२३, लिपिस्थान चाटसू ।

### २६३ समन्त्रगविधानः

रचिता पहिन रूपचन्द्रजी। भाषा सम्कृत । पत्र सन्या ७६ साइज १०॥×४॥ दखा। तिपि संवन १८७६, प्रशस्ति लिपिकत्ता तथा प्रन्थकर्ता दानों की लिखी हुई है ।

प्रति नं ० २. पत्र सम्ब्या ६८, साइज १०॥×४॥ इख । लिपि सत्रन् १८८५.

#### २६४ समाधि शतक।

रचाँचता भी पूज्यपाद भ्यामी। भाषा संस्कृत। पत्र संस्था २१. साइज १२४४ इक्का प्रति पूर्ण है।

### २६४ सम्मेद शिखर महातम्य ।

रचीयता श्रीमत् दीचतद्व । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ११४. साइज १०४४॥ इक्ष्ण । लिपि संत्रत् १८६७.

# २६६ सर्वार्थसिद्धि।

रचियता श्री पूज्यपाद स्वामी। भाषा संस्कृत। पत्र सख्या १४१. साइज १०॥×४ इक्स। निपि संवत् १४७२, प्रशस्ति है। प्रति पूर्ण है।

# २६७ सहस्रनामजिनपूजा।

स्तोत्रकर्ता आचार्यजनसेन । पूजाकर्ता श्री धर्म्मभूषण । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७४. इत्येक पत्र पर १० पक्तियां तथा प्रति पक्ति मे ३८-४२ अन्तर । लिपि संवत् १८८१. लिपिकर्ता पंडित चंगारामजी । प्रति नवीन है ।

# २६= सहस्रगुणीपूजा।

रचियता साधु श्री पीथा । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ७० साइज १०४४ इक्क । प्रति पूर्णं तथा नवीन है ।

# २६६ सागर धर्मामृत।

रचियता महार्थोद्दत श्राशाघर । भाषा सम्कृत । पत्र सन्या १४६. साइज १०॥×४ इख्र । लिपि सवन् १८१६. लिपिकत्ता प० गुमानीराम । प्रति सटीक है । टीका का नाम कुमुदचन्द्रिका है ।

प्रति न०२ पत्र सख्या ६६ साइज १०॥×५॥ इक्द्र । लिपि संवत १६११ प्रति नवीन है । लिखाबट सुन्दर है । लिपिकर्त्ता द्वारा लिखी हुई । प्रशस्ति भी है ।

प्रति नं ३. पत्र सख्या १२६ साइज १०॥४७ इख्र । लिपि संवत् १७७१. लिपिकर्ता भट्टारक श्रो जगस्त्रीर्तिजी । लिपिकर्ता ने महाराजा जयिमहजी जयपुर का उल्लेख किया है । प्रति सटीक है ।

#### २७० सामायिकपाठ।

भाषाकार श्री श्यामलाल । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र मख्या ३४. माइज ६x४ इक्ष्य । रचना सक्ष्म १७४६ लिपि सवत् १६२१. भाषाकार ने श्रपना परिचय सी दिया है ।

### २७१ समायिक पाठ भाषा।

मृतकर्ता श्राचार्य प्रभावन्द्र । भाषाकार श्री त्रिलोकेंद्रकीर्त्ति । भाषा हिन्दी गद्य । रचना संबन् १८६१ भाषा विशेष श्राच्छी नहीं है । प्रति पूर्ण है ।

### २७२ सामायिक वचनिका।

भाषा कर्त्ता श्रशात । हिन्दी गरा। पत्र संख्या ६३. लिपि संवत् १७२० लिपि स्थान चाटस् ।

# २७३ साम्रुद्रिकशास्त्र।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६. साइज १२x४। इक्क । निपि संवत् १८३८ प्रति नं० २. पत्र संख्या ७. साइज ११x४ इक्क । लिपि संवत् १८४४.

# २७४ सार चतुर्विशतिका।

रचिवता भट्टारक श्री मकलकीत्ति । भाषा संस्कृत । यत्र संख्या १२६. माइज १०॥४९॥ इस्त्र । प्रत्येक पृष्ठ पर ६ पक्तिया तथा प्रति पंक्ति से ३६–३६ शक्षर । विषय-स्तृति श्रादि । लिपि संबद्ध १८४८.

# २७५ सार संग्रह।

संग्रहकर्ता श्रक्कात । भाषा प्राकृत-हिन्दी । पत्र संख्या १२, साइज १०४८।। इखा । इट वे निन्त-विश्वित प्रकरण हा।

- १ शानमार ।
- २ तत्त्रसार ।
- ३ चारित्रमार।
- ४ भावनावत्तीसी ।
- y ढाढमी गाथा।

# २७६ साउ द्वयद्वीपपूजा ।

स्विचिता पंज्याशाधर। भाषा संस्कृत। पत्र संख्या ६२. साइज १२४७ इश्चर। प्रति पूर्ण है। लिखावट सन्दर तथा स्पष्ट है।

# २७७ सिंदर प्रकरण ह

रचयिता श्री कौरपाल बनारसीदास । भाषा हिन्दी । पत्र संख्या २३, साइज धारध इक्का

### २७= सुक्मालचरित्र भाषा।

भाषाकार श्रद्धात । भाषा हिन्दी गर्धाः ५त्र संख्या २२. साइज १०४६ इक्क । प्रत्येक प्रष्ट पर १२ वंक्तिया तथा प्रति पंक्ति स २४-२८ श्रद्धार । लिपि संवत् १८६७ श्रापाढ सुदी ६, लिपिस्थान चपावतीः। श्री भागचन्द्रजी के पढने के लिये प्रत्य की प्रतिलिपि करायी गयी ।

# २७६ सुकुमाल चरित्र मापा।

भाषाकार श्री गौकुल नैन गोलामूवं। भाषा दिन्दी गधा। पत्र संख्या ४४ साइज १३xआ इन्छं। प्रति सवीन है लिपि सन्दर है।

### २८० सुकुमालचरित्र ।

रचियता भट्टारक श्री सकलकीर्ति । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३८, साइज १२×४॥ इख्र । श्रोक संख्या ११००. लिपि संवत १८८६ ग्रन्थ पूर्ण है । प्रथम दो एष्ठ नही ह ।

# २८१ सुगन्ध दशमी व्रतकथा 🗀 🤛

रचियता त्रवज्ञान सागर भाषा हिन्दी । पत्र सख्या ७ साइज ६×/। इख्र । पदा सख्या ४४.

### २८२ यक्तिमुक्तावली।

रचिवता श्रो सोमप्रभाचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या १४ साइज १०॥×४ इक्ष्म । प्रति पूर्ण है ।

# २८३ मुमौमचरित्र।

रचियता भट्टारक श्री बन्तचन्द्र । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ५१. साइज १०४४॥ इख्र । लिपि सबन् १६४८.

### २=४ म्रमापितरस्तमंदोह ।

रचियता श्रमिनिगत्याचार्य। भाषा संस्कृत । पत्र संस्था ५७. साइज १०४४॥ इख्र । प्रति पूर्ण है ।

प्रांत नं ० २ पत्र मख्या ७४ साइज ११×४ ३ व्या । प्रांत नवीन है।

# २८४ सुभाषितार्णव ।

भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६७. साइज १०×१।। इख्न । लिपि सन्त १६४८. प्रति प्राचीन है ।

#### २८६ स्रुतकविधान।

त्तिपिकर्त्ता श्री किशनलाल । भाषा हिन्दी । पत्र सख्या २, साइज धा×शा इक्च । निषि सवन १६१४.

# २८७ स्तोत्र संग्रह ।

इस संप्रह में निष्न स्तीत्र है।

| स्तोत्र नाम         | भाषा    | संस्या पत्र |
|---------------------|---------|-------------|
| चासठ योगिनी स्तोत्र | संस्कृत | ₹           |
| पार्श्वजिनम्तौत्र   | לל      | 8           |
| पद्मावती स्तोत्र    | "       | Ę           |

| ऋषिमंडल महामीत्र             | <b>3</b> 9 | Ę             |
|------------------------------|------------|---------------|
| एकी भावग्नोत्र               | हिन्दी     | y             |
| वस्यामा मन्दिर भ्नोत्र       | 4*         | ६             |
| श्रपराघ समा स्तीत्र          | सम्ऋन      | १०            |
| विपापहार स्तोत्र             | हिन्दी     | ¥             |
| भक्तावर स्त्रीन              | मंस्कृत    | 3             |
| ., सटीक (श्री में <b>य</b> ) | <b>9*</b>  | ÷γ            |
| पद्मावनी पटल                 | 34         | ف             |
| समत्राग्ण स्तोत्र            | •          | edito<br>Name |
| एकीभाव स्तोत्र               | 99         | <b>√</b> ₹    |
| ् भूषग्दाम                   |            |               |
|                              |            |               |

# -२== म्तोत्र मंग्रह ।

समहकर्त्ता श्रज्ञात । भाषा हिन्दी । पृष्ट मत्या १७ । सहित २४३॥ दख्न । सप्रह मे निस्म विषय हैं-

१ अकृतिम चैत्य लय

२ भक्तामग्रम्नोत्र

३ विषापद्वार स्तोत्र

४ धानतराय जी क पद

प्रति न० २ । पत्र सम्ब्या ११ । साइज १२×४।। इख्र । २ से चार तक के पृष्ठ नहीं है ।

१ ऋषि महल महोत

२ लद्मी स्नोत्र

३ पद्मावनी म्तोत्र

४ भक्तामर म्तोत्र

४ पन्द्रह का मत्र

# २८६ स्तोत्र संग्रह ।

सग्रहकर्ता प० सदासाग्र । भाषा सम्कृत । पत्र सम्या १८७। माहज १०॥×४॥ इक्ष । सग्रह में स्तोन्न, आदि है जिनकी सूची प्रन्य में दे ग्यी है । प्रति की अवस्था टीक है ।

#### २८० स्वयम्भ्रस्तोत्र ।

भाषाकार श्री धानतराय जी। पत्र सख्या ४। साइज ७४४ इख्र । लिंप सवत १६४६ । लिपिकर्त्ता श्री देखलाल ।

# २६१ स्वामिकार्त्तिकेयानुप्रेचा।

रचियता भट्टारक श्री शुभचन्द्र । भाषा प्राकृत-संस्कृत । पत्र संस्था १६४ । साइज ८×६ इख । लिपि संवत् १८६४ । लिपिकर्सा श्री नानगराम ।

#### 3

### २६२ इतुमंतकथा।

रचयिता ब्रह्मरायमल । भाषा हिन्दी पद्य । पत्र संख्या ४४. साइज १३४० इच्छ । प्रत्येक पृष्ठ पर १२ पंक्तिया तथा प्रति पंक्ति मे ३२-३४ अझर । रचना संवत् १६१६. प्रति पूर्ण है । लिखावट सुन्दर है ।

प्रति नं० २. पत्र संख्या ६४. साइज ११×४॥ इखा। लिपि सवत १७८४. लिपिकर्त्ता प० द्यारास।

# २६३ इतुमच्चरित्र ।

रचियता श्री ब्रह्माजित । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ६४ साइज ११॥×६ इख्र । सिर्गप सवत १८०४, सिपिस्थान जयपुर । बारह सर्ग है । प्रति पूग् है ।

# २६४ हरिवंश पुरासा ।

रचियता ब्रह्म जिनदास । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या २२२. स इज १२x४।। इख्न । 'लिर्गप संजन १८१६.

### २६५ इरिवंश पुरागा टिप्पण ।

टिप्पणी कत्ती श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ३८ साइज १०४४ उद्भा । जिपि संवन १४४४. इक्त पुराण का सार दे रखा है ।

#### २६६ होली प्रबन्ध।

रिचयता श्री कल्याग्कीर्ति । भोषा हिन्दी पद्यः। पत्र संख्या ४ साइज १०५४॥ इख्रः। लिफि संवत् १७२४. रचना प्राचीन है ।

# २६७ हैमीनाममाला ।

रचियता श्री हेमचन्द्राचार्य । भाषा संस्कृत । पत्र संख्या ४७. साइज १२x४ इक्क । लिपि संवन १८४६. लिपिस्थान उल्लियारा (जयपुर) लिपिकर्सा भट्टारक श्री सुरेंद्रकीर्ति ।

#### त्र

#### २६ ⊏ त्रिकांडशेष।

रचियता श्री पुरुषोत्तम देव । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या ३४ साइज ११×४॥ इ**छ** । लिपि संवत् १८३४.

#### २६६ त्रिपंचाशितक्रया व्रतोद्यापन ।

रचिताश्री विक्रम स्वामी। भाष संस्कृत ! पत्र सख्या २७. साइज ११xx इख्रा । रचना संवत् १६४० प्रथम १० पत्र नहीं हैं।

# ३०० त्रिलोकपूजा।

्रवीयता श्रज्ञात । भाषा संस्कृत । पत्र सख्या २८६. साइज १०११×४ इस्त्र । सभी तरह की पूजाओं का संग्रह है । लिपि संवत् १६१७.

### २०१ त्रिलोकमार।

रसियता श्री नेमिचन्द्राचार्य । भाषा प्राकृत । ष्ट्रप्त संख्या ७६. साइज १२४५ इस्त्र । प्रति पूर्ण है । १,४४,४७ वे ष्ट्रप्त पर सन्दर चित्र है । प्रति प्राचीन है । लिपिकर्ता ती स्वरूपचन्द्र ।

प्रतिन०२ पृष्ठ सख्या ≒, साज ११॥×४ इक्का प्रारम्भ में लिपिकर्तान छोटेर इस्दरतथा अन्तम मोटे २ अत्तर लिखे हैं।

#### ३०२ त्रिलोकसारभाषा ।

भाषावर्त्ता श्रज्ञात । भाषा दिन्दी गद्य। पत्र संख्या ५० साइज १२xx।। इक्का प्रति श्राण्योहै। ४० स आगे के प्रष्ठ नदी हैं।

### ३०३ त्रेलोकमार सटीक।

टीवाकार माधाचन, त्रेनेद्या २ पा का सम्फ्रता पत्र सख्या १७१, साइज १०॥४४॥ इख्रा। प्रति नवीन है।

प्रति नं २ पत्र तस्ता १६४. पा ज ११॥ ४॥ इक्का लिपि संवत् १६७२, टी पाकार श्री सागरसेन। प्रति नं ० ३. पत्र सख्या =१. साइज ११॥४४॥ इक्का लिपिकक्ती श्री सुरेन्द्रकं ति । प्रथम पृष्ठ पर ४ सन्दर चित्र हैं।

# ३०४ त्रिवर्णाचार।

रचियता श्राचार्य कलकीनि । भाग संस्कृत । पत्र संस्था ४० साइज ००४४ इखा । श्राचिकार पाच है । लिपि सबन १६३४ लिपिकक्ती बोदीलाग ।

प्रति नं ०२ पत्र सस्या ४० साइज १४x४।। इक्का । प्रति अपूर्ण है । ४० स आगे के पृष्ठ नहीं है ।

#### ३०५ त्रिवशाचार।

रचियतः श्रज्ञातः भाषा सन्द्रतः। ५३ सम्या २४ साटन १०॥४४ इखाः।

#### ३०६ त्रेलाक्य प्रदीप ।

रचः ता द्वामदेव । भाषा संकृत । पत्र संख्या ६६. ऋष्याय तीन हैं र लिपि संबत् १८२७. वैशाख बुदी १४. प्रति पुर्ण है ।

प्रति न० २ पत्र संख्या ८६ । साइज १०x४॥ ३छ । लिपि सवत् १४३६ । लिपिस्थान योगिनीपुर । लिपिकर्सा ने फिरोजशाह तुगलक के शासन काल का उल्लेख किया है । लिखावट सुन्दर है ।

### ३०७ त्रैलोक्य म्थिति ।

भाषा सम्बत्त । पत्र समया ११, साइज ११×४॥ इख्र । 'लिप सवन १८२३, 'लिपकत्त। नैगामागर । तीनो लोकों के श्राक र प्रकार सम्बन्धा विषय को रखागिणित द्वारा समकाया गया है ।

#### ज

#### ३०८ ज्ञानार्श्वमार ।

रचियता श्राचार्य श्रुतसागर । भाषा सम्छत गद्य । पत्र सख्या ६. साइज १२×४॥ इख्र । तिनि संबत् १७८४. तिनिक्तो प० मनोहरताल । तिनिस्थान श्रामर । सिन्निम रूप से झानार्ण व का सार दिया हुश्रा है । प्रति न० २. पत्र सख्या १३. साइज ११॥×४ इख्र ।

